## सूचीपत्र।

|                                     |              | ,                                     |            |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| (२९) घघर की छड़ाई रमय।              | 1            | ह सेना का वर्शन।                      | E8E        |
|                                     |              | १० मुसल्मान सेना का व्यूइबद्ध होकर    |            |
| (पष्ठ ९४९ से ९५८ तक)                | 1            | नदी पार करना।                         | 11         |
|                                     | 13           | ११ पृथ्वीप्राज ने भी अपनी सेना को     |            |
| पथ्वीराण साठ ज्ञार सवार लेकर        | 2 1          | सजित कर चामगढ राव को आगे              |            |
| दिन हा प्रबन केपास को सौंप          | - >//        | किया।                                 | 183        |
| कर रिकार खेलने गया, यह समा-         |              | १२ पृथ्वीराज ने श्रापनी सेना की गरुड़ |            |
| चत्र गृज्नी में पहुंगा।             | ERX          | ब्यूहाकार रचना की ।                   |            |
| द्रों ने जाकर गुज़नी में याइ को     |              |                                       | "          |
| समाचार दिया कि पृथ्वीराज धूम        |              | १३ दोनो सेनात्रों का साम्हना होना।    |            |
| धाम के साथ शिकार खेलरे को           |              | एक हजार मीरों का कैमास को घेरना।      | 77         |
| निकला है।                           | ,,           | १४ तत्तार खां का घायल होना । मीरी     |            |
| शहाबुधान के भेजे हुए गुप्त चर ने    |              | की की ता।                             | <b>3</b> 5 |
| पृथ्वीरार के शिकार खेलने त          |              | १५ किमास का घायल होना श्रीर जैतराव    |            |
| समाचार नेकर जन्नी में जाहिर         |              | का आगे बढ़ कर उसे बचाना।              | EXO        |
|                                     | <b>र</b> क्ष | १६ चावंडराय ने ऐसा घोर युद्ध निया     |            |
| ानेया (४                            | 504          | कि मुस्तान की सेना में कहर मच         | 3          |
| ्रत न ने प्रतिज्ञा को कि जब         | •            | गया।                                  | 127        |
| मैं पृथ्वीराज को जीत लूंगा तभी      |              | १७ जैतराव के युद्ध का वर्गान।         | 12         |
| हाथ में तर्क (माला) लूंगा ।         | 77           | १८ युद्ध का रंग देख कर मुस्तान सिर    | 7          |
| . खुरासा । इस हारा श्रीर बलख        |              | वनने जागा जैतराव श्रीर खुरासान        |            |
| आदि ी में मुस्त त का सहस्पता        | الم الم      | क्षां का तुमुल युद्ध हुआ।             | EXP        |
| के लिये पत्र जना।                   | S.m          | १६ हैर युद्ध हुन्ना, निमुरत्तखां मारा |            |
| पांच लाख सेना तिये मुस्तान का       | 12.3         | गया, दोपहर के समय पृथ्वीराज           |            |
| पृथ्वीराज की श्रोर श्राना श्री, दूत | 4.1          | की विजय हुई                           |            |
| का यह समाचार पृथ्वीरा को            |              |                                       | 7          |
| देना ।                              | 683          | २० एक लाख कालंजरों का धावा, केन्द्र   | •          |
| चित्र शुक्क ३ रविवार को गोपहर       | 1            | चौहान के आंख की पर्टी का              | •          |
| के प्रमय पृथ्वीराज ने क न किया      | - 1          | ं खुलना श्रीर उसका घोर पुट            | -          |
| श्रीर वह बच्चर नदी पर पहुँवे ।      | 1            | करना।                                 | EXZ        |
| शहाबुद्दीन की सेना के कूच का        |              | २१ भानका 🗬 ट्रटतेही मुल्लान 🖺         | 2          |
|                                     | 3, 3         | सेना का भागना। कन्ह चोहान का          | 1.4        |
| - शन ।                              | 3 72         |                                       | 1          |

कमान, डाल कर मुल्तान को पकड़ EXZ पज्जून राव का मीरों को काट काट कर देर कर देना । कन्ह का मुल्तान को पकड़ कर अपने घर ले श्राना । £173 २२ कन्ह का मुल्तान को अजमेर ले जाना श्रीर उसे वहां किले में रखना। २४ पृथ्वीराज की जीत होने का वर्गन श्रीर लूट के माल की संख्या। २५ पृथ्वीराज को सब सामन्तों का सलाह देना कि श्रब की बार यहाबुदीन को प्रागा दगड दिया EXR २६ कन्ह का कहना कि श्रव की पंजाब देश लेकर इसे छोड़ दिया जाय। २७ पृथ्वीराज का कन्ह की बात मा कर कुछ फौज के साथ लोहाना को साथ देकर शाह को घर मेज देना । २८ कन्ह का अजमेर से बादशाह को दिल्ली लाना। शाह का कन्ह को एक मार्ग श्रीर राजा को श्रपनी तलवार नजर देकर घर जाना। EXX 🔾 ६ मुल्तान का कुरान बीच में देकर कसम्खाना कि श्रव कभी श्रापसे विप्रह न करूंगा। ६० मुल्तान के श्रटक पार पहुँचने पर उधर से तत्तारखां का श्राकर मिलना । ११ रयसेल को दूतों का समाचार देना।

उसका सेना लेकर अटक उतर

जोहीन्। का शहाबुद्दीन को आगे भेज

कर आप रयसल का मुकाबला कर

सर्वे र होते ही रयसल वा पहुं

लोहाना से युद्ध होने लगा।

रास्ते में रोकना।

३४ रयसल का माराजाना, मुस्तान का निर्भय गुज़नी पहुंचना |

२५ तत्तारलां, खुरासानलां त्रादि मुसाहवां का से । सहित मुल्तार से त्राकर मि-लना त्रीर बहुत दुःहं न्योद्यावर करना ।

२६ दस दिन लोहाना वहां रहा, शाह ने सात द्वार और पचास घोड़े लोहाना का दिए और पृथ्वीराज का दराड़ निया।

े ओहाना बिदा होकर दिख्ली की ओर चला। पृथ्वीराज ने पेक एक रेट और एक एक हाथी एक एक सने र को दिया और अने जोना चित्तीर भेज दिया।

३८ चंद कवि ने चित्तीर में आकर तब सोना आदि रावल कि भेंट किया, रावल ने चंद का बड़ा सम्मान किया।

(३०) करनाटी पत्र समय ।

(पृष्ठ ९,५९ से ९६६ .क)

१ दूतों का दिल्ली का हल समक कर जैचंद से जाकर के ना

२ यहव की सेना सावत पृथ्वीण । का दक्षिण पर चढ़ाई करना । कर् । टक देश के राजा का कर्नाठकी नामक वैश्याको पृथ्वीराज को नजर करके संधि व रना ।

३ कर्नाटर्क को लेकर पृथ्वीराण का दिल्ली गोट श्राना।

४ संत्रत् १४१ में दाचिया विषय करके पृथ्व एक का दिल्ली में शाकर करनाठका जा संगीत कला से पत्यना विद्वान करहन नायक का सीप देना ) ४ करनाठकी के नृत्य गान की प्रयंसा

## Nagari-Pracharini Granthamela Series No. 4. THE PRITHVÍRÁJ RÁSO

CHAND BARDÂI Vol III. EDITED

Mohanlal Vishnulal Pandia, & Syam Sundar Das, B. A.
WITH THE ASSISTANCE OF KUNWAR KANHIYA JU.

NTOS XXIX TO LIV.



महाकिवि चंद बरदाई र्या

## पृथ्वीराजरासो

तीसरा भाग

जिसकी

प्रीहनरे अले विष्णुलाल पंडचा और रयामसुन्दरदास बी. ए.

कुंच्य कन्हेया जू की सहायता से सम्पादित /क्या।

पद्यं २९ से ५४ तक

PRINTED AT THE TARA RINTING WORKS, BENARES.

1907.

य ४) ६०]

CANA

[Pr

MINED

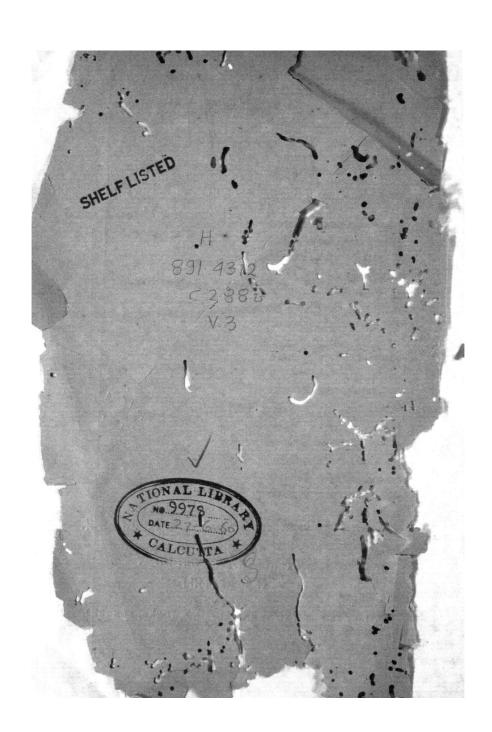

ANNEC व्रथ्वीराज का उसके लिये ।तुर होना। €€0 ध्वीराज की अंतरग सभा का घ्वीराज के सभा मंडप की प्रशंसा पृथ्वीर क की उक्त सभा में उपस्थित राभास्दा के नाम । 288 £ कल्हनं नट का करनाटकी सहित सभा में आना और पृथ्वीराज का उससे करनाटकी को शिचा के विषय मे पूछना। स्हर १० कविचंद का कहना के ऐसा नाट ह ं लो जिसमे निदृरराय 🔭 हों १ नायक का पूछना कि राजा ने पास बेट हुए सुभट ये नीन हैं। १२ क अचंद का निहरराय का इतिहास १६ निहुर का शिकार खेलने जाना और 🕒 प्रधान एत सारंग के बगीचे में गोठ र:ना'। 28 १५ १३ खबर सुनकर उसी समय सारंग का वहां आकर निहुर के रंग में भंग करना। १५ निहर का जैचंद से सारंग की बुराई करना और जैचंद का सारंग का व करना। ₹€8 यह कथा सुन नायक का प्रसन ेकर कहना कि मैं ऐसा ही नात्य कीशल करूंगा जिससे राजा का चित्त 'सन हो। १७ राज्ञों के स्वामाविक गुर्ने का राज् का कनराटकी की आने की रहत्र ज्ञा देना ।

१६ को लंदिकी की सुर श्रृंलाप करना श्रीर ग्राने बजना।

२० नाटक का कम वर्णने।

२१ करनाटकी ने नाच गान पर प्रसन्न होकर राजा का नायक से मूल्य पूछना श्रीर नायक का कहना कि आपसे क्या मोल कहूं।

२२ पृथ्वीराज का नायक को दस मन स्वर्ण दे कर वेश्या को महलूों में रखना।

२३ पृथ्वीराज का करनाटकी के साथ कीड़ा करना और रात दिन सैकड़ों दासियों का उसके पहरे पर रहना।

## (३१) पीपा युद्ध मस्ताव। (पृष्ठ ९६७ से ९९३ तक।)

१ प्रातःकाल होतेही पृथ्वीराज को श्रीर चामुंडराय श्रादि सामन्तों का श्रपने श्रपने स्थानों पर श्राकर कैना श्रीर कैमास का श्राकर केना के पास बैठना।

२ सभा जम जाने पर राज्य कार्व्य के विषय में वार्तालाप होन के उद्योग ध्रीर देवास धार 20 प्रशासित चढ़ाई होने का मंतव्य है

३ पृथ्वीराज का कुद्ध होकर क कि इस तुच्छ जीवन में कीर्ति सार है।

४ राजा का कहना कि कीर्ति के लिये राजा दर्धांच ने अधनी अ देवताओं को दी | दुर्योधन ने के के लिये ही प्रारक्षित ।

प्र राजा की इस प्रतिज्ञा सामन्तों का सिरोधार्थ्य कर

मेभा में उपास्थित सब सोमन्ती का रले पराक्रम वर्ष । ७ पृथ्वीराज का चढ़ाई के लिये 335 1. तय्यारी करने को कहना 503 सामन्तों का राजाज्ञा मानना । ६ जैचन के ऊपर चढ़ाई की तैयारी हण्ड ० कमधज्ज पर चढ़ाई करने वाली सेना के वीर सेनापति सामंतों के नाम श्रीर सेना की तैयारी का वर्शन। उन कः सामंतों के नाम जो सब सामन्तों में सब से श्राधिक मान्य थे। 508 उक्त छः समन्तीं का पराक्रम वर्गान। FOX ३ सामंतों का जैचंद पर चढ़ाई करने का मुहूर्त शोधन करने के लिये कहना। प्रत्येक सामन्त पृथ्वीराज की इच्छा का प्रतिबिंब स्वरूप था। पृथ्वीराज के सब सच्चे सेवकों का र्द्धा मत ठहरा। 303 चढ़ाई का लिये बैसाख सादि ५ का मुदिन पंदा करके सब का अपने पने घर ज़ाना। परने के लिये महूर्त साध कर सब पन-द में मतवाला होना। सामन्तों का बड़े बड़े शाथियों पर चढ़ कर की भैना के जुटाव की के मेघों से उपमा वर्णन । ां की सर्प से उपमा वर्णन। के क्रोध और तेज की नन्तें के उत्साह वर्णन। शोभा वर्शन।

त सेना को वर्ग प्रति

वर्ग श्रेगी वृद्ध करना। . २५ सामन्तों की वीरता वर्णन। २६ युद्ध के लिये प्रस्तुत सुरवीर सामन्तों के बीच में स्थित निद्दुर का बीर मत वर्गान। २७ घुड़ सवार शूरबीरों की वर्गान। - . . २८ राजा का सामन्ती की अच्छे पान्छे घोड़े देना। २६ घोड़े की शोभा वर्गन् ३० शहाबुदीन से गिरा थे युद्ध करने की गुध्वीराज की प्रशंसा । ३१ शर् बुदीन का पृथ्वीराज की राह छोद कर रहना। ३२ राजा नी आज्ञा बिना च । उराय का आगे बढ़ जा ' ३३ चात्रंडराय, जैतसी, लोहाना आजान बाहु का पांच कोस आगे बढ़ कर तत्तार खां खुरसान खां पर श्राक्रम करना । ३४ उक्त सामंतों के आक्रमर करने पर मुसल्मानों का करणन पर वाण चढ़ा कर अपने शत्रुओं से युद्ध करने को प्रस्तुत होना । ३५ पृथ्वीराज का ससैन्य उज्जेन पर अप्रक्रमण परने को यात्रा करना श्रीर जैचन्द की सहायता लेकर शहाबुद्दीन का राह छेकना । ३६ मनुष्य की कल्पनाएं सब व्यर्थ हैं श्री हरीच्छा बलवती है। ३७ पृथ्व राज की राजा बली से गटतर देकर पवि का उक्ति वर्शन। ३८ युद्ध आरे ग होना ।

३६ स्वामि धर्म र श्रवीर मुक्ति

पथ पर पांव देने को उद्यत थे।

SCANNE

५४ यहानुतान का पकड़ा जाना। तर के शूरबीर सामन्तों का पराक्रम और बल वर्णन। ₹₽€ ५५ पोपा युद्धं का परिशाम श्रीर पृथ्वी-र म की निर्मल की।ते को वर्णन कन्ह, गोइन्दराय, लंगरीराय, श्रीर शतताई की वीरता श्रीर उनके ४६ सुल्तान हा मुक्त होना, पृथ्यीयाज पराक्रम से मुसल्मानों की फीज का का तेज वर्गान । विचलाना । हासब खां खुरसान खां का मारा जाना । ४२ श्रुवीरें र रग्ररंग में भत्त होना, (३२) करहे रा जुद्ध मस्ताव। शदाबुदी ना कुपित होना श्रीर (पृष्ठ ९९९ से १०१३ तक) पृथ्वीराज का उसे केंद्र करने की प्रतिज्ञा करना। १ पृथ्वीराज का मालव (देश) में ४३ यु की पावस से उपमा वर्शन I शिकार खेलने को जाना। ४४ घोर युद्ध वर्णन। २ पृथ्वीराज का ६४ सामन्तों के साथ ४५ चालुक्य की प्रशंसा वर्ग । उज्जैन की तरफ जाना श्रीर वहां पर जामें व पादव का आध à ए आगे के राजा भीम प्रमार को जीत लेना। डटना श्रो उरकी वीरता की ३ इन्द्रावती श्रीर पृथ्वीराज का योग्य प्रशंस् वर्गन । दंपति होना । ४७ पृथ्तराज का अपनी सेना की मोर ध इन्द्रावती की छवि वर्शन। व्युह रचना। ४ पंचमी मंगलवार को ब्राह्मण का ४८ न्याजी खां, तत्तार खां, श्रीर गोरी लग्न चढ़ाना। का उधर से आक्रमण करना और पृथ्वीराज का ब्राह्मण से इन्द्रा- रू र र से पीप (पड़िहार ) नरिंद का के रूप, गुरा श्रीर वय इत्यादि के हरावल सम्हारना । ए इति होते रात हो जाना । विषय में प्रश्न करना । ७ ब्राह्मण का इन्द्रावती की प्रशंसा ः इनार दीपक नला कर भारत की भंति युद्ध होना। आधी यत हो जाने पर तों अर और ८ ब्राह्मण के बचनों को पृथ्वीराज का पिंड्हार का शहाबुद्दीन पर श्राक्रमण चित्त देकर मुनना। ्ना श्रीर मुसल्मान फीज का पैर ६ इन्द्रावती की अवस्था स्प गुग श्रीर मुलच्छनों का वर्गन। पान (पाइहार) का ग्रहाबुद्दीन को १० उज्जैन में इन्द्रावती के व्याह की पकड़ लेने का दढ़ संकल्प करना। 223 जब तय्यारी हो रही थी उसी दलप ५३ प्रसंगराय शिची, पञ्जूनराय वे गुज्जरराय का चित्तीर गढ़ घेर लेना पुत्र, वीरगान, नामदेव, श्रताताई ११ पृथ्वीराज का राय्न की सहायता भाई श्रीर शहाबुद्दीन के भाई हुनाब लिये चित्तीर जानां। खां का मरा जाना। १२ पृथ्वीराज का पज्जूनराय को इ

खड़ बंधा कर उज्जैन को भेजना और श्राप चिन्दर की तरफ जाना । १३ सरे पृथ्वीराज के पयान की वर्गानः । १४ पृथ्वीराज का सैन सज कर चित्तीर की यात्रा करना और उधर से रावल के बधान का श्राना श्रीर पृथ्वीराज का रावल की कुशल पूछना। •१५ प्रधान का उत्तर देना । १६ पृथ्वीराज का कहना कि भीमदेव को जुड़ते ही परास्त करूंगा। १७ पृथ्वीराज का आगे बढ़ना । 8008 १८ रगाभामि की पावस ऋतु से उपमा १९ चालुक्य सेना की सर्प से उपमा वर्णन । २० पृथ्वीराज की सेवा की पारिध से उपमा वर्गन । चहुश्रान श्रीर चालुक्य का परस्पर साम्हना होना । 8005 २२ दारों भ्रोर से युद्ध के बाजे बजते हुए युद्धारम्भ होना । १३ इधर से पृथ्वीराज उधर से रावल समरसी जा का चालुक्य सेना पर का क्रम्मः करना। ीराज श्रीर हुसैन का श्रपनी सेन् की गजन्यूह रचना रचना । इद्ध बर्शन । वालुक्य राथ का अकेले रावल और पछ्यीराज से ५ प्रहर संप्राम करना

श्रीर उनके १००० वीरों का मारा

(सरे दिन तीन घड़ी रात्रि रहते से

राय को नदी उतर कर लड़ाई

युद्ध होना ।

8008

२६ घमासान युद्ध वर्शन । ३० समय पाकर रावल समरसिंह जी को तिरद्या रुख देकर धावा करना । ३१ युद्ध लीला कथन। ३२ सामन्तों का जोश में श्राकर प्रचार प्रचार युद्ध करना । ३३ भोलाराय के १० सेनानायक मारे गए, उनका क्म प्रामु के ३४ आधी घड़ी दिन रहने पर पृथ्वीराज की तरफ से हुसैनख़ां का चालुक्य पर श्राक्रमग्र करना। ३५ एक दिन रात, और सात घड़ी युद्ध बोने पर पृथ्व राज की जीत होना । ३६ ुरजर राय शिमदेव का भागना । ३७ किविचा ारा पृथ्वीराज की की श्रीमा हुई। ३८ पृथ्वीराज की जीति का उर् वेष धारण कर स्वप्न में पृथ्लीराज के पास श्राकर दर्शन देना । ३६ कीर्ति का कहना कि हे चनी में तुमे दर्शन देने आई हूं। ४० कीर्ति का निज पराक्रम श्रीर प्रशंसा धर प्रातःकाल पृथ्वीराज का उक्त स्व-कविचंद श्रीर गुरुराम को सुनान श्रीर फुल पूछना। धर गुरुरा का कहना कि वह भोला राय को परास्त करने वाली कीर्ति देवी थी। ४३ रात के समय भोलाराय का ५०० १ सेना सहित पृथ्वीराज के सिविर पर सहसा श्राक्रमण कर्ना। ४४ ात का युद्ध वर्गन। ४५ पृथ्वीराज के प्रधान प्रधान बीर काम आए, उनके नाम । ४६ दोनों तरफ के डेढ़ हजार

SCAN ( (s. ) त भारा जाना। इनावती का उत्तर देना कि मैं पृथ्वीराज का खेत को तिरछा राजकुतारी हूं मेरा कहा जचन देकर चालुक्क पर आक्रमण कदापि पल्य नहीं संकता। करना। भीम का कविचंद से कहना कि तुम 8080 यहां फीज लेकर क्या पड़े हो, क्या ४८ प्रभात होते ही युद्ध आरम्भ होना । धर दोनों सेनाश्रों का जी छोड़ कर मेरे प्रताप को नहीं जानते। किवचंद का कहना कि समय देखा लडना । to दो पहर िन चढ़ते चढ़ते पांच कर कार्य्य करना ही बुद्धिमत्ता है। १०१७ हजार से नेकों का मारा जाना। ६ भीमदेव का पञ्जून से कहना कि १०११ ४१ पृथ्वीराज की जीत होना श्रीर तुम्हें बादंशाह के पकड़ने का बड़ा चालुक की भागना। श्रमिमान है इसी से तुम श्रीर को 8085 ५२ चालुक् की सब सेना का मारा शूरबीर ही नहीं जानते। १० जैतराव का कहना कि भीमदेव तुम ५३ पृथ्वीराज का रग चेत्र दुढंवा कर बात कह कर क्या पलटते हो। घायलों जा उठवाना श्रीर मृतका ११ भीम का गुरु राम से कहना कि स्वार्थ के लिये विग्रह करना कीन की दाह किया दावान।। प्रधीपाज के दिल्ली की श्रीर जाना। सा धर्म है। ४४ इसके बेछ ध्र-वीराज का इन्द्रावती १२ गुरु राम का ऐतिहासिक घटनाओं को व्याहना। के प्रमाग देकर उत्तर देना। 8083 १३ भीम का गुरुराम को मुर्ख बना कर क विचन्द से कहना कि जेतराव को वुम समभाश्रो। (३३) इन्द्रावती ब्यं र प्रताव। १४ कविचन्द का सप्रमागा उत्तर देना। (इंट १०१० स १०२९ तक) १५ भीम का अपने प्रधान से मंत्र १ उण्रेत के राजा भीम का चंद से मंत्री का कहमा कि इन्द्रावती पु नहना कि पृथ्वीराज का हृदय श्वीराज को ज्याह दीजिए । पर नीरस है मैं उसको अपनी कन्या न भीम का इस बात को न मान कर **,वेवाहूंगा**े १०१५ कोध करना। २ निविचंत ु कि समय पाय १७ सामन्तों का परस्पर बिचार बाँधना। यता करने गए तो १८ (घुवंस राम पँवार का बचन। क्या बुरा ।कया । चहुत्रान की फीज के भीमदेव ३ भीमदेव का प्रत्युत्तर देना। के गौत्रों को घेर लेने पर पट्टन अ यह समाचार सुनकर इन्द्राविती का पुर में खलभली पड़ना । शोकातुर होना । २० चहुन्नान सेना का मन्त्रवा राज्य सिखिया का इन्द्रावती को समुकाना। की प्रजा को दु:ख देना और भीम

(:e) का उसका साम्हना करना। २१ भीम को चंतुरागिनी सेना सन कर 9998 सबद्ध होना । २२ रघुवंस का नाका बांधना श्रीर पञ्जून का भीम की गाएँ घेर कर हांकना। २३ जित्राव और भीम का युद्ध वर्णन । २४ युद्ध विषयक उपमा और श्रलंकारादि। १०२२ । २४ सायंकाल के समय युद्ध बन्द होना । १०२३ २६ दूसरे दिवस प्रातःकाल होते ही पुनः सामन्तों का पान न्यूह रच कर युद्ध करना। २७ युद्ध वर्णन । १८ युद्ध होते होते उत्तरार्ध के सामन्ती का उज्जैन यंत्री को घर कर पकड़ जेना श्रोर इन्द्रावतीका चहुश्रान के साथ व्याह करना स्वीकार करने पर कविचन्द का उसे हुड़ा देना। १०२४ रैंह भीम का सब सामन्तों का श्रातित्थ्य रवीकार करके उनके घायलें। की श्रीषधि करना । ३० इन्द्रावती का विवाह उत्सव वर्शन श्रीर सामन्तों का पृथ्वीराज को पत्र लिखना की भीमदेव ने विवाह स्थिकार कर लिया है। १०२४ इन्द्रावृती का शुंगार वर्शन। इन्द्रावती का मंडप में सिखयों सहित श्राना और पृष्टीराज के साथ गठ-बंधन होना । ३३ भीम का चहुआन को भांवरी दान वर्शन। ३४ गमन समय इन्द्रावती की माता की इन्द्रावती के प्रीव शिचा।

अप पृथ्वीराज का आदियों को दान देना। १०२७

३६ सामलों की प्रशंसा वर्णन।

३७ विवाह के समय उज्जैन की शी र वर्गान । ३८ दहेज वर्गान। ३९ शुक्ला श्रष्टमी की सामन्ती का दिल्ली के निकट पड़ाव डाजना। ४० उसी समय खोहाना का पृथ्वीराज को शहाबुदीन का पत्र देना। धर लोहाना का कहना वि पुरतान दंड देने से फिर कर, दिना पर श्राक्रमगा करना चीहता है। ४२ पृथ्वीराज का, इन्द्रावती को शर पहुंचा कर युट की तैयारी काना। इन्द्रावती की रहाइस । ४४ मुहागस्तीन की शोभा वर्गन श्रा इन्द्रावती का सिखेशों सहित पृथ्वीराज के गास ए.ना । ४५ इन्द्रावरी, ती सजामय श्रेर चाल का वर्णन। 🕊 मुहाग रात्रि के मुख समाचार की सूचना। " (३५) अंतराव युद्ध समय (पृष्ठ १०३१ से १०४३ १ पृथ्वीराम का सप्रताप दिल्ही गा राज्य करना। \* २ ढाई वर्ष पश्चात् पृथ्वीरान व खट्टू बन मं शिकार खेलने ह नीतराव कुटवार क भेद देना । ३ पृथ्वीराज के साथ मे

३ पृथ्वीराज के साथ में का बाले शिकारी जन्तुओं की गुणैना और खह्दू वैन में ग्रहाबुदीन के दूत का आली।

४ पृथ्वीराम का सामन्तों से सजाह जेना।

इत्यादि का भी प्रसन्न हो देश सिंह-१०इ२ थ, शहाबुद्दान के दूत का बचन। नाद करन्यश्रीर कुद्ध हो युद्ध करना ! १०३-६ ह पृथ्वीराज का कहना की ऐ दीठ वसीठ २२ लड़ाई होते होते तीसर पहर शहा-मू नहीं जानता कि श्रभी कौन जीता बुद्दीन का साम्हने से पृथ्वीराज पर श्रीर कीन हारा राजमुख के लिये भाक्रमण करना। कर्तव्य छोड़ना परे है । २३ पृथ्वीराज का अपनी वीरता हो कहां गजनी है और कहां दिल्ली और शत्रु सेना को विड़ार देना। की बार मैंने उसे बंदी किया। १०३३ २४ इस युद्ध में दोनों श्रोर के मृत ८ ऋतु से उपमा वर्णन । सर्दारों के नाम । शहाबुद्दीन का पृथ्वीराज श्रीर पृथ्वीराज २५ सुर्ध्योदय के समय की शोभा का शहानुदीन की तरफ बढ़ना 6086 वर्गान । १० इधर से चहुत्रान श्रीर उधर से २६ दूसरे दिन प्रहर रात्रि रहने से दोनों शहाबुदीन का युद्ध के लिये। उत्सुक सेनात्रों की तथ्यारी होना। २७ दोनें। सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध ११ पहाबुदीर का सिंध नदी तक आना वर्णन। और च अने को दूरों द्वारा समान २८ शहाबुदीन का हाथी पर से गिर मिलना । पड़ना और चहुआन सेना का जोर १२ पृथ्वीर ज का शहाबुदीन की तरफ प्रकड्ना । २. शहाबुदीन के गिरने पर सलख बद्ना । १३ चहुत्रान सेना में शूर वीरों का उत्सा-नेज का आक्रमण करना और ह करना और कायरों का भयमीत वन वीरा का शाह की रचा इ.ना। करना। १४ : , जते समय सेना का आतक वर्णन ! ३० जैतराव (प्रमार) का शहाबुद्दीन १५ एडी मेना की रामावट का वर्णन । १०३६ को पकड़ कर पृथ्वीराज के सम्मुख १६ शहातुद्दीन जा स्वयं सम्हल कर सेना प्रस्तुत करना। नो उत्कर्ष देना कि अब की पृथ्वीराज त्रवश्य गुकड् लिया जाय । (३५) कांगुरा जुड़ प्रेस्तांव १७ मातःकार होते ही जमसोन खां मीरं नवरीत र्शं का युद्ध के लिये १०३८ सेनप्रदेशार करने । १ पृथ्वीरान से जालंघर रानी की १८ चहुत्रान कि सेना तयार करना। माता का कहना कि मैं कांगड़ा १६ दोनों सेनात्रों, का मुहजोड़ होना। दुर्ग को जाना चाहती हूं और आप २० युद्ध समय के नचत्र योगादि का इसका बचन भी दि चुके हैं। वर्णन । पृथ्वीराज का कांगड़े के राजा के २१ द्वीनों सेनात्रों में रखवादा वजने श्रीर पास दूत भेजना। उससे सूर बीर लोगों तथा क्षेत्रे हाथी

३ दूत के वैचन सून कर कांगड़े के राजा भान का कुद्धे होकर दूत को ४ दूत का पीछे श्राकर पृथ्वीराज को वहां की बात निवेदन करना। ५ इधर से पृथ्वीराज का चढ़ाई करना उधर से भान राज का बढ़ना श्रीर दोनों में युद्ध छिड़ना । ६ युद्ध वर्णन श्रीर उस समय योगिनियों का प्रसन्न होकर नृत्व करना। ७ युद्ध से प्रसन्न हो गंधवीं का गान करना। 2080 ८ पृथ्वीराज का जय पाना । सायंकाल के समय राजा भान की सेना का भागना। १० राजा मान का सोच वश होकर •कंगुर देवी का ध्यान करना श्रीर देवी का श्राकर कहना कि मैं होन-, हार नहीं मेट सकती। ११ सबेरा होते ही भोटी राजा का मंत्री। को बुला कर स्वप्न का हाल सुनाना। 2808 १२ प्रधान कन्ह का कहना कि मेरे रहते अम कुछ चिन्ता न करें में शबु का मान मर्दन करूंगा। १३ मोद्धे राजा भान का श्रपने स्वप्न का हाल कहना। १४ पृथ्वीराज का स्पृवंशराय श्रीर हाहु-लीराय हम्मीर को कंगुर गढ़ पर आक्रमण करने की आज्ञा देना। 35 १५ हाहुलीराय का कहना कि इस दुर्गम

वन प्रान्त को सहज ही जीतूं गा। कंगुर गढ़ के पहाड़ जंगल इत्यादि

की सबनता और उसके बिकट पन

का वर्णन।

१७ उक्त दोनों बीरों का घुड़चढ़ी सेना को हुसैन खां को सुपुर्द करके आप पैदल सेना साहत किले पर चढ़ाई करना। १०४० १८ नारेन श्रीर नीति राव का घोड़ों पर सवार होकर चाढ़ई करना ! १६ कंगुरा दुर्ग पर श्राक्रमण करने वाले वीरों की प्रशंसा वर्णन । 🐇 २० नारेन (पीठ सेना के नायक) के चढ़ाई करते ही शुभ शकुन होना। १०५१ २१ सेना का इह्या करके कोच से ्धावा करना । रेप युद्ध श्रीर शिरों की वीरता वर्णन २३ अनेले रंघुवंस राम का किले पर श्रीविकार कर लेना। २४ विव सामन्तों ६ का दिलाई विकरके (रामरेन्द्रेरामनरिंद को गढ़ रचा पर छोड़ना और सब्दा गर के नीचे पृथ्वीराज के पाम जाकर विजय का हील कहना। २५ सब भोटी भूमि पर चहुत्रान की म्रान फिर ज्रीना और भान रघुवंश का हार भान कर पृथ्वीराज की श्रपनी पुत्री ब्याहने २६ नियत तिथि पर व्याह हाना । २७ मोटी राज की कन्या के रूप गुरा का वर्णन। २८ भाटी राज की तरफ से जे दहेज दिया गया उसका वर्गने और पृथ्वीराज का दिल्ली में आकर नव ुलहित के व साथ भोग विलास करना । (३६) हंसावती विवाह नाम प्रस्ताव

( एष्ठ १०५५ से १०९७ तक।)

१ पृथ्वीराण् का शिकार के लिये पटू-

पुर को जिला।

•

| 13                                                          | ( ?          | 8-1), | 1. 75                        | 30                                      |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| २ रगायंभ में राजा भान राज्य करता<br>था उसकी हंसावती नामक एक |              | १६    | भानराय को पृष्टिया<br>लिखना। | ज का प्र                                | 2,408        |
| े मुन्दर कन्या थी श्रीर चन्देरी में                         |              | 20    | उक्त पत्र पढ़ कर पृ          | य्वीराज क                               |              |
| शिशुपाल वंशी पंचाइन नाम राजा                                |              |       | समरसिंह जी के पार            | न कन्द्र को                             | ,            |
| राज्य करता था।                                              | १०५५         |       | भेजना।                       | 9 -11                                   | ,            |
| ३ हंसावती की शोभा का बर्शन।                                 |              | 15    | कन्ह का समर सिंह वे          | पास पहेंचे                              |              |
| ४ चन्देरी ते गुजा का हंसावती पर मोहित                       | "            |       | कर समाचार कहना।              |                                         |              |
| है। कर रगायम के दूत भेजना ।                                 | <b>४०</b> ४६ | 3-5   | समर सिंह जी का सेना          | तय्यार करके                             | "            |
| ३ चन्देरी के दूत का रणथंभ में                               | , ,,         |       | कन्ह से कहना कि इम           | अमक स्थान                               |              |
| जाकर पत्र देना ।                                            |              |       | पर श्रा मिलेंगे ।            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १०६०         |
|                                                             | ,"           | २०    | तथा यहां से रगायंम           | केवल इप्र                               |              |
| ५ रगार्थं न के राजा भागुराय का कुद्ध                        |              |       | कोस है इस लिये तुम           | से आगे जा                               |              |
| होकर उत्तर देना भि मैं चन्देरीपात                           | al           |       | पहुंचेगे।                    |                                         | "            |
| से युद्ध करूंगा, उसके घुड़कों मे                            | ,            | 79    | कन्ह का कहना वि              | n प्रथ्वीराज                            |              |
| नहीं डरता ।                                                 | / "          |       | दिल्ली से १३ को चले          | हैं और राजा                             |              |
| ६ चन्देरी पाते का कुपाति होकर रग-                           | 0.000        |       | भान पर बड़ी विपात्त          | है।                                     |              |
| थंभ पर चटई करना।                                            | १०५७         | 22    | समरसिंह का कहना कि           | हमारे कल                                | "            |
| ७ चन्देरीपित का एक दूत राजा भान<br>को सममाने को भेजना और एक |              |       | की यह रीति नहीं है वि        | के शरगागत                               | 1            |
| शहाबुद्दीन के पास मदद के लिये।                              |              |       | को त्यागें श्रीर बात क       | हको पलहें।                              |              |
| म स्त्री के पीछे रावण दुर्योधन इत्यादि                      | n            | 23    | सन्र सिंह का कन्ह            | की दी हुई                               | "            |
| का मान प्राण श्रीर राज्य गया।                               |              |       | नगर को रखना।                 |                                         | १०६१         |
| £ कीर रत्ता के लिये देव दानवादि मब                          | "            | 58    | कन्ह का यह कह कर             | कूच करना                                |              |
| ् उपाय र ते हैं                                             |              |       | कि तेरस को युद्ध होगा        | 1                                       | "            |
| १० भानुराय जदव का बसीठ की बात                               | "            | 24    | इसमी सोमवार को स             | मरसिंह जी                               | · .          |
|                                                             | 1            |       | की यात्रा का मुहूर्त वर्श    | न। 5                                    | , ,,         |
| नः म. तना ।<br>११ बसीठ कां लौट कर चन्देरीपति                | ०५८          | २६ र  | पात्रा के समय समरसि          | ह जी की                                 | The state of |
| ्र विश्वाठ मा साट पर पन्दरापात ।<br>की फीज रे ना पहुंचना /  |              |       | वतुरंगिनी सेना की शोभ        | ग वर्गान ।                              | . ,          |
|                                                             | "            | 50    | नुसज्जित सेनात्रों सहित      | रग्यथंभ गढ़                             |              |
| १२ पंचाइन की हर यता के लिये                                 |              | i     | ते बाएं श्रीर पृथ्वीराज      | श्रीर दाहिने                            |              |
| गजनी ते हु। खां हुजाब खां आदि                               |              |       | और से समर्रासह जी का         | आना।                                    | १०६२         |
| सर्दारों का भीना।                                           | "            | २८    | पूर्व में पृथ्वीराज श्रीर पा | धेम में समर                             |              |
| १३ दोनों घन घेर सेनात्रों सहित                              |              |       | सेंह जी का पड़ाव था          |                                         |              |
| च देश के राजा का आगे बढ़ता।                                 | "            | ्रर्  | णथंभ का किला श्रीर           | शत्रु की                                | 1            |
| १४ चन्देरीराज की चढ़ाई का वर्शनं।                           | 27           |       | নাল খী।                      | 3                                       | १०६३         |
| १५ रगार्थम पाति भान का पृथ्वीराज से                         |              |       | केले और आस पास क             |                                         |              |
| सहायता मांग्ना । १                                          | 048 -        | q     | ती पची से उपमा वर्ण          | न। १                                    | 9€8          |
| 0.000                                                       |              |       |                              |                                         |              |

उस युद्धि मूमि ह्या यह स्थल और रुख पर पृथ्वीराज का आक्रमरा पावस से उपमा वर्गान । 8068 करना । ४५ चन्देरी की सेना का तुमुल युद्ध ३१ चन्देरी की सेना श्रीर रुस्तम खां के करना । बीच में रावल समरसिंह जा का घिर ४६ रावल समर्रासह जी श्रीर चन्देरी के LOER राजा का द्वन्द युद्ध श्रीर चन्देरी के ३२ मृथ्वीराज का रावल की मदद राजा (बीर पंचाइन) का मारा जाना । ३३ रगायंभ के राजा भान का समरसिंह ४७ युद्ध के अन्त में १स्रथंभ गढ़का जी से मिलना और पृथ्वीराज का मुक्त होना । हुमेन खां श्रीरकन्हराय भी चरन छू कर भेंट करना। ु का प्रायल होना । ३४ समरसिंह, पृथ्वीराज और राजा भान ६ - पृथ्वीराज/का स्वप्न में एक चन्द-तीनों का मिलकर युद्ध के लिये वदनी स्त्री के साथ प्रेमालिङ्गन प्रस्तुत होना । करनी और नींद खुलने प्राउसे न ३५ चन्देरी के राजा की फीज से युद्ध ्पाना। 10 के समय दोनों सेना के वीरी का ४९ पृथ्वीर ने से कविचन्द का कहना उत्साह श्रीर श्रोजस्विता एवं युद्ध कि वह स्त्री आप की भारेष्य स्त्री का दृश्य वर्शन। SOEE हंसावती है, कहिए तो मैं उसका **२६** युद्ध में मारे गए सैनिक वीरों की स्वरूप रंग कह डालूं। ् । गराना । 2089 ५० हंसावती के स्वरूप गुरा श्रीर ३७ पृथ्वीराज का अपनी सेना की पांख उसकी वया/तन्धि अवस्था की श्रनी करके श्राक्रमण करना ! सुखमा और उसके लालिस ग ३८ युद्ध के लिये सन्नद्ध हुए वीरों के वर्णन। विचार श्रीर उनका परस्पर वातोलाप। " ४१ पृथ्वीराज उक्त बातों 🕽 सुन हा ३९ हंसावता की घरपार से श्रीर दोनों रहा था कि उसी समय भीन के सेनाओं की छाया से उपमा वर्गन । १०६5 भेजे हुए प्रोहित का लग्न लेकर ४०, हीना के बीच में समरसिंह की शोभा वर्णन । • **४२** श्रीर उक्त रगायं में वे युद्ध की ४१ प्रातःकाल होते ही समरसिंह जी का रत्नाकर से उपम् वर्गाट । 🛴 श्रपनी सेना को चक्रव्यूहाकार ५३ लग्ना के समय के अन्तरशत पृथ्वी-रचना । राज का बारु बन की शिकार ध२ समर्रासंह जी के रचित चक्रव्यूह खेलने के लिये जाना। का आकार और कम वर्गन। र्धं युद्ध वर्णन्। ५४ पृथ्वीरांज के बारूबन में शिकार करते समय सारंग राय सौलंकी का इंदू समुरसिंह की युद्ध चातुरी से राजा पितृत्रैर लेने का बिचार करना । ० भान का उत्साह बढ़ना श्रीर तिरछे

|                                                                        |      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 3 2                                                         | 3          |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ५५ सारंगदेव का कहना कि पितृबैर का                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बड़ी बीरता के लाय मारा जना।                                   | १०७०       |
| लेना वारों का मुख्य कर्तव्य है।                                        | १०७३ | जेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इस युद्ध में एक राजा, तीन राव,                                |            |
| ५६ सारंगराय का नागीद के पास मंग-                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सोलह रावत, क्रीर पन्द्रह मारी                                 | 1          |
| लगढ़ के राजा हाड़ा हम्मीर से                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | योद्धा काम आए।                                                | "          |
| े मिलकार उसे अपने कापट मत में                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रेन पंबार (सामैत ) की प्रशंसा ।                               | ")         |
| बाँधना ।                                                               | 6008 | ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रेन पंचार के भाई का सारंग को                                  |            |
| ५७ सारंगराय का पृथ्वीराज श्रीर समर                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पकड़ना श्रीर पृथ्वीरान का उसे<br>कुड़ा कर हम्मीर की तलाय करने | ,          |
| सिंह जी के पास न्योता भेजना ।                                          | १०७४ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उससे पुनः मित्रभाव से पेश आना ।                               | १०८०       |
| प्र यहां कि एक प्रकान में पांच पांच                                    |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तेरह तोमर, सरदार श्रीर श्रन्य बारह                            |            |
| शक्षिपारी नियत करके कपट चक्र                                           |      | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सरदार सारंग की तरफ के काम                                     |            |
| रचना ।                                                                 | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्राए।                                                        | "          |
| ५६ हाड़ाराव का पृथ्वीराजे श्रीर समर                                    | 3_   | Le Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हुसेन खां का श्रमर सिंह की बहिन                               |            |
| ें सिंह से मिलकर शिष्टा चार करना।                                      | à,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | को पकड़ लेना और रावल जी का                                    |            |
| ु कावि का हाड़ा राव पर कटाच ।                                          | 37   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उसे छुड़ा देना।                                               | "          |
| €१ पृथ्वीराज को नगर में पैठते कि                                       |      | ७इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रावल समर सिंह जी की प्रशंसा                                   |            |
| श्रम्भकुन होना।                                                        | 2008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीर सारंगदेव का उनको श्रपनी                                 |            |
| द्रे ज्योनार होते हुए वार्तालीप होना ।<br>६३ उसी समय किले के किवार फिर |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बहिन व्याह देना ।                                             | १०८१.      |
| गए और पृथ्वीराज पर चारों श्रोर                                         |      | 1 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अप्राधी रात को समाचार मिलना कि                                |            |
| से आक्रमण हुआ।                                                         | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रग्रथंभ के राजा को चन्देल ने घेर लिया है।                     |            |
| हु सारंगदेव के सिपाहियों का सब को                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाल्या ह।<br>: षुमान श्रीर 'प्रसंगराय' खीची का                 | 0 1        |
| े वेरना श्रीर पृथ्वीराज के सामन्तों                                    |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्गायंभ की रचा के लिये जाना।                                  | "          |
| क्षां उनका साम्हना करना ।                                              | "    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ह पृथ्वीराज का रग्रथंम ब्याहेने                               |            |
| द्ध रावल जी और ने भठ्टी का                                             |      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जाना ।                                                        | १०८२       |
| इन्द पुर्दे ।                                                          | , ,, | _ E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पृथ्वीराज की स्तुति वर्गन ।                                   | (F) 19     |
| हर पर्श्वीरात का नागफनी से शतुत्री                                     | i .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ पृथ्वीराज का आगमन सुन की                                    |            |
| ्रो मारना। "                                                           | 8000 | sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उन्हें देखने की इच्छा से हंसावती                              |            |
| कार होता घमासान यद हाना आर समस्त                                       | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का मरोखे से मांकना।                                           | °2 11      |
| गाल्य महल में निरमर मच जाना                                            | 1 ,, | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ गीख में से देखती हुई हुंसावती की<br>देशा का बर्गान ।        | 0000       |
| इट राज्याय बडराज का हाथी पर स                                          | i    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्शां का बर्गन।                                               |            |
| किले के भीतर पैठ कर पारस                                               | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इसावती के शृंगार की तथ्यारी।                                  | , "        |
| करना रे                                                                | १०७  | c   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४ हिंसावती की अवस्था की सुक्सत                                | l <b>i</b> |
| ६६ कविचन्द द्वारा युद्ध एवं सारंगदेव                                   | 4    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | े का वर्णन ।                                                  | ş "        |
| के ककत्य का परिशाम कथन।                                                | 1    | , 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्र इंसावती का स्वाभाविक सौन्दर्य<br>वर्गान ।                  |            |
| ७० पञ्जूनराय के पुत्र क्रंभराय के                                      | 1    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वर्षान ।                                                      | , n        |
|                                                                        |      | THE PARTY OF THE P |                                                               |            |

| The state of the s | •                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ८६ नेत्रों की शोभा वर्षन १९५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०२ थोड़ी ही देर युद्ध होने पीछे मुस-   |
| ८७ हंशावती के स्नान समय की ग्रोमा । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्मान सेना के पैर उखड़ गए। 🐪            |
| ८५ हंसावती के श्री में मुगंधादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०३ युद्ध के अन्त में लूट में एक लाख का |
| लेपन होकर सोलहों शृंगार श्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रसबाव हाथ लगना श्रीर परिाज            |
| बारहों श्राभूषण सहित शृंगार की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | खां का मारा जाना।                       |
| उपमा उपमेय सहित शोभा वर्गन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०४ पृथ्वीराज का सब सामन्तों को हृदय    |
| दें हंसावती के वस्त्र त्रामूपर्यों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | से लगा कर कहना कि मैं आप                |
| शोक वर्गान। १०८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का बहुत ही अनुगृहीत हूं। १०६२           |
| £॰ हंसावती के केशर कालित हाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०५ पृथ्वीराज का रावल समरसिंह के        |
| पावों की शोभा वर्शन। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुत्र कुंभा जी को संभर की नागी?         |
| £१ पृथ्वीराज का विवाह मंडप में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | का पद्टा जिखना। "                       |
| प्रवेश।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०६ समर सिंह का उस पहे को अस्वी-        |
| £२ पृथ्वीराज के रत जटित मौर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , कार लौटा देना , , ,                   |
| (ब्याइ मुकुट ) की शोभा श्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०१ समर सिंह का चित्तीर जाना। १०६३      |
| दीप्ति वर्गान। १०८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०५ पृथ्वीरात्र का हंसावती के प्रेम में |
| £३ हंसावती का सखियों सहित मंडप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मस्त होजाना।                            |
| में त्राना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०६ हंसावती के प्रथम समागम का वर्णन । " |
| £8 पृथ्वीराज का इंसावती का सौन्दर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११० मुग्धा इंसावती की कोव कला में       |
| रं देख कर प्रफुल्लित होना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृथ्वीराज का मुग्ध होकर कामान्ध         |
| ६५ पृथ्वीराज का इंसावती के साथ गठ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वृषभ की नांई मस्त द्वाना। १०६४          |
| ्रजन्धन होना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १११ इंसावती के मन का पृथ्वीराज के       |
| £ इंसावती के श्रंग प्रत्यंग में कार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रेम में निर्म्भल चन्द्रमा की भांति    |
| की त्रलौकिक लालिमा का वर्णन। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रफुल्डिर है, जाना। ,,                 |
| ९६७ इसी समय दिल्ली पर मुसल्मान सेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११२ सनैः शनैः हंसाव १ के डर और          |
| का त्राक्रमण करना त्रीर ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लण्जा का हास होना ौर उसकी               |
| सार तें। का उस श्राक्रमण को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कामेण्छा का बढ़ना। "                    |
| रोकना। १०८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११३ इंसावती के बढ़ते हुए प्रेम रूपी     |
| £= पृथ्वीराज के सामन्तों और मुस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चन्द्रमा को देख कर पृथ्वीराज के         |
| स्मान सेना दा युद्ध वर्गान । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हृदय समुद्र का उमर्शना । "              |
| ££ दूसरे दिवस प्रातःकाल सुरतान खां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११४ दिवस के समय रा'त्र को पृत्वीरा      |
| का श्राक्रमग्र करना। १०६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | से मिलने के लिये हंसात र रसी            |
| १०० हिन्दू मुसल्मान दोनों सेनाश्रों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्याकुल रहती जैसी चेकीर चन्द्र          |
| चढ़ाई के समय की शोभा वर्गन। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | के लिये। १०६५                           |
| १०१ तब तक पृथ्वीराज का भी युद्ध के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११५ पावस का अन्त होने पर शरद का         |
| निये तथ्यार होना। १९६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्रागम श्रीर शीत का बढ़ना। ,,           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Carlotte                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

| ६ शातकाल की बढ़ती हुई रात्रि के                      | १० सुरेनाम खां का राजनीति कथन। ११०३                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| साथ दंपति में प्रेम बढ़ना । १०६५                     | ११ बादशाह का (लोस्कराय) खत्री को                      |
| १७ इंसावती पृथ्वीराज की श्रीर पृथ्वी-                | पत्र देकर धर्मापुरन के पास दिल्ली                     |
| राज हंसावती की चाह में श्रहि-                        | मेजना। "                                              |
| र्निशि मस्त रहते थे। १०-६६                           | १२ दूत का दिल्ली को जाना और                           |
| १८ इस समय की कथा का अमितम                            | इधर चढ़ाई के लिये तथ्यारी होना । ११०                  |
| परिशाम वर्शन। "                                      | १३ दूत का दिल्ली पहुंचना। ""                          |
| १६ सुमर्रीह जी और पृथ्वीराज की                       | १४ दूत का धर्मायन से मिलना।                           |
| श्रवस्था वर्शन। १०६७                                 | १५ धम्मीयन का पत्र पढ़ कर बादशाह                      |
| • <u></u>                                            | के मत पर शोक करना।                                    |
|                                                      | १६ धम्मायन का दर्बार में जाकर वह                      |
| ं (३७) पहाड्रीय समय 🕴                                | । पत्री कैमास को देना।                                |
|                                                      | १७ शहाबुद्दीन की पत्री का लेख। १९०                    |
| (पृष्ठ १०९९ सं १११८ लङ्ग,।)                          | १८ धम्मीयन का कैमास के हाथ में                        |
| ्रकाविचन्द्र की स्त्री की पृछना कि                   | पत्र देना।                                            |
| पहाड़ राय हों अर ने यहातुई को                        | १६ कैमास का पत्र पढ़ कर मुनाना।                       |
| ° किस प्रवास्थानङ्ग । १०६६                           | २० पत्री सुन कर पृथ्वीराज का सामेती                   |
| २ शहाबुदीन का तत्तार खां से पूछना                    | की सभा करना।                                          |
| कि पृथ्वीराज का क्या होल है। "                       | २१ पृथ्वीराज का उक्त पत्री का मर्म                    |
| ्र तत्तार खाँ का उत्तर देना। "                       | संव सामन्तों को समफाना।                               |
| · के शहाबुदीन का पृथ्वीराज पर चढ़ाई                  | २२ सीमन्तों का उत्तर देना ।                           |
| क ने की सलाइ करना । "                                | २३ पृथ्वीराज का पच्चीस हजार सेना                      |
| प्रदूसरे दूदन गुजुर्शी राजमहल के                     | के साथ त्रांग बढ़ना ।                                 |
| े दरवाजे प शिहस्रों मुसल्मान सेना                    | २४ कूच के समय सेना की शोभा और ,.।<br>उसका आतंक वर्णन। |
| का सिज कर इकड़ा होना। १९०)                           | २५ पृथ्वीराज का पड़ाव डालना। , ११                     |
| " भिमस्त सेना का दस कीस पूर्व की                     | २६ अरुगोदय होते ही पृथ्वीरान ना                       |
| ्र बढ़ कर पुड़ाव डालना। "                            | श्रृष्ठ अरुणादेप होता है। इस्ति अरुणा                 |
| ७ गुहाबुद्दीन े बी आज्ञानुसार                        | २७ हिन्दू श्रीर मुसल्मान दानों सेनाश्रों              |
| दीवान खान्न में गोष्टी के लिये                       | का परस्पर मिलना।                                      |
| ्र ट्रपस्थित दूरु सदस्य योद्धाञ्ज् के                | २र ग्रहाबुद्दीन का अपने सैनिकों को                    |
| नाम । ं ग                                            | , उत्तेजित करना ।                                     |
| ्र सभा में तत्तार खां का नियमित                      | २६ मूर्योदय होते होते दोनों सेनात्रों में             |
| े कीर्थ्य के लिये प्रस्ताव करना । ११                 | ्रह भूज्यादय हात हात वाता प्राप्ता ।                  |
| <ul> <li>ε त्रितंड खां का सगर्व अपना परा-</li> </ul> | ि जेगा।                                               |

३० दोनों सेनाओं का एक दूसरे धाषा करना । 🐤 8800 ३१ दोनों सेनाझों के उत्कर्ष से मिलने की शोभा और ववन सेना का न्यूह ११०८ ३२ हिन्दू सेना की शोभा और उपस्थित युद्ध के लिये उसके अनी भाग और व्यह बद्ध होने का वर्णन। ३३ दोनों सेनाश्रों की श्रानियों का परस्पर यथाक्रम युद्ध होना । ११०९ 8880 ३४ युद्ध का दृश्य वर्णन। ३५ सायंकाल होने पर दोनों सेनाश्रों का विश्राम करना। ३६ प्रात:काल होते ही इधर से कैमास का श्रीर शहाबुद्दीन का श्रपनी श्रपनी सेना को सम्हालना। 🔑 सूर्योदय होते ही दोनों सेनाश्रों का श्रागे बढ़ना श्रीर अपने अपने स्वामियों का जे जैकार शब्द करना। ११११ ३८ दोनों सेनाओं का परस्पर एक रूसरे पर बागों की वर्षा करना । ३६ दोनों सेनाओं का एक दूसरे में पैठ कर शस्त्रों की मार करना। ४० गुद्ध भूमि में बैताल श्रीर योगिनियों के नृत्य की शोभा वर्गन। १११२ ४१ योगिनी भूत वैताल श्रीर श्रप्सराश्रों का प्रसन्न होना और सूर बीरों का वीरता के सारा प्रागा देना। ४२ युद्ध रूपी समुद्र मथन की उक्ति ह ४३ इस युद्ध में जो जो बीर सर्दार मारे गए उनके नाम और उनका परा-कम वर्गान । ४६. युद्ध होते होते सित्र हो गई। ४५ उपर कि वीरों के मारे जाने पर

पहाड राय तोंमर का इरावल में होकर स्वयं सेनापति होना। ४६ पहाड़ राय तोमर का बल भीर पराक्रम वर्शन। ४७ दुतिया का चन्द्रमा अस्त होने पर युद्ध का अवसान होना। ४८ तृतिया को दोरों सेनाओं में शान्ति रही और चतुर्थी को पुनः बुद्धा-रंभ हुआ। ४६ चतुर्थों के युद्ध के वीरों का उत्साइ कोध उत्कर्ष वृर्गान श्रीर युद्ध का ा जलमय वृाभत्सं दश्य भर्गान । ५० मौका पाकर पहाड़ राय का शहाबु-क्षिक्त हाथी के ऊपर तळूवार का वार करना और हाथीं का महर कर सिना। प्र मुसल्मान सेना का घबरा कर भाग ५२ अण्नी सेना भाग उठ्ने पर शहांबु-दीन का चिकित होकर रहे जाना श्रीर पहाड़ न्राय का उसका हाथ जा पर्वाउँगा श्रीर लाकर उसे पृष्टी- 0 राज के पास हिंदि करना। **५३** मुल्तान सहित पृथ्वीरा का दिल्ला को लौटना श्रीर दगड लेकर एसे छोड़ देना। ग ) ब्रह्मा कथा। सोमेश्वर सांसारिक सङ्ग्र्या सुखों का त्रानन्द लेते हुए स्वतंत्र राज्य करते थे।

चन्द्रप्रहरा पर सोमेश्वर जी का

समान सहित जमुना जी पर प्रहरा

स्नान करने जाना।

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 1                        | 80.1),                                                                                                          |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| े ३ सोमेश्वर जा के साथ में जाने वाले<br>गेंग्रहाओं के नाम और पराक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | १६ सूर्योदयं होते ही बीरॉ, का अन्त-<br>र्ध्यान होना-श्रीर सोमेश्वर सहित स                                       | ब                                                                                                   |
| ध उक्त समय पर पूर्शिमा की शोभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹₹177                      | सामन्ता का मूछित हाना।<br>२० सब मूर्छित पडे हए थे उसी सम                                                        | <b>११२५</b><br>य                                                                                    |
| वर्णन ।  प्रकं रात्रि के समय प्रहण का लग्न आने प्र सब का यमुना के किनारे पर जानी।  वरुण के बीरों को जागृत होना।  इधर सामंत लोग राष्ट्र रहित केवल दुव सार अचत आदि लिए हुए खड़े थे।  वर्ण के बीरों को मराव आदि लिए हुए खड़े थे।  वर्ण कीरों को महल भयानक और विकराल स्वरूप का वर्णन।  श्र जल बीरों को अग्रव पर चला काना।  श्र जल बीरों के उद्यारने से वेग से जो जक प्राव पर पड़ता था उसका दृश्य वर्णव ।  श्र जल के बीच में जल बीरों की आसुरी साया का वर्णन।  श्र जल बीरों के बहुत उप्रद्रव करने पर भी संस्था के बहुत उप्रद्रव करने पर भी संस्था के बहुत सुपत पराकम वर्णन | ११२६ " " " ११२२ " " " ११२३ |                                                                                                                 | ११२५<br>प<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ |
| े करके सामतों का भय दिखाना।<br>३४ ब्रीरा का गाणा सहित सांमतों पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                          | [३९] सोमबध स्मर                                                                                                 | g.i                                                                                                 |
| श्रीमुरी सम्बंद करना।<br>१६ स्नम्यों न्युःवीरों से यथाशास्त्र युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n                          | ्ष्ट्रप्त ११२९ से प्रप्नु/११५२ त<br>१ भीमदेव की इच्छा                                                           | क)<br>११२६                                                                                          |
| करना। 'के'<br>१७ इसी प्रकार अक्गोदय की लालिमा<br>अगट होते देख वीरों का बल कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                          | <ul> <li>भीमदेव का दिल्ली पर आक्रमण</li> <li>करने की सलाह करना</li> <li>सब सर्दारों का कहनी की बैर क</li> </ul> | "                                                                                                   |
| होना और सांमतों का जोर बहुना ।<br>१८ प्रातःकाल के बालसूर्य की प्रतिभा<br>्वर्गान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११२४<br>""                 | बदला अवस्य लेन। चाहिए।     ४ भामदेव के सैनिक बल के प्रयंसा।     ५ भीमदेव की सेना का इकड़ा होनी                  | \$ 830:                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                 |                                                                                                     |

| ोंने - € € € €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| से भीमदेव की लेवा की सकावट श्रीर से भीमदेव की लेवा का दुखे। ११३३ श्रीर भेद स्वरूप श्रपने चारों मंत्रियों को बुलाकर उचित परामर्श की श्रीका देना। ११३३ भी में विलंब न करना चाहिए। "राज्य प्राप्त करने की लालसा से गत भीषण घटनाश्रों का पेतिहासिक उदाहरण। ११३३ १० पुनः मंत्रियों का श्राख्यान कहना। ११३३ १० पुनः मंत्रियों का श्राख्यान कहना। ११३३ १० पुनः मंत्रियों का श्राख्यान कहना। ११३३ भी में वेल के सिर पर छत्र की छाया होना। ११३४ भी में वेल के सिर पर छत्र की छाया होना। ११३४ भी में वेल के सिर पर छत्र की छाया होना। ११३४ भी में वेल के सिर पर छत्र की छाया होना। ११३४ भी में वेल के सिर पर छत्र की छाया होना। ११३४ में नहीं जानते। ११ सेना का श्रेणीयद्ध खड़ा होना। "११ सेना समूह का कम वर्णन "वर्णन से उपमा वर्णन। "प्रवीराज का पावस ऋतु से उपमा वर्णन। "प्रवीराज का पावस ऋतु से उपमा वर्णन। "प्रवीराज का पावस ऋतु से उपमा वर्णन। "प्रवीराज का उत्तर की तरफ जाना श्रीर केमास व संग कुछ सामतों को पीठि सेना की तरफ श्राने की श्राझा देना। १३४ प्रवीराज के चले जाने पर उन सब सामतों का भी चला जाना जनके भूजा बल के श्राश्रित दिल्ली नगर था। | के लिये भीमदेव का अजमर पर चढ़ आना. प्रातःकाल की उसकी तथ्यारी का वर्णन ।  २१ इघर कन्ह और कैसिंह के साथ सोमेश्वर का भीमदेव के सम्मुख युद्ध करने के लिये तथ्यार होना ।  २२ सोमेश्वर की सेना की त्यारी वर्णन ।  २३ सैनिकों का उत्साह, सोमेश्वर की वीरता और कन्हराय का बल वर्णन । ११३०  ४ युद्ध आरम होना ।  २५ कन्ह की श्रांभा की प्रदेश खलना ।  २५ कन्ह सी आंभा की प्रदेश खलना ।  २५ कन्हराय के युद्ध का पराक्रम वर्णन ।  २६ कन्हराय की लोप ।  २१ कन्हराय की कोप ।  २१ कन्ह और भीमदेव का प्रस्पा श्री प्रदेश स्वयं युद्ध करना ।  ३१ कन्ह और भीमदेव का प्रस्पा श्री प्रदेश स्वयं युद्ध करना ।  ३१ कन्ह और भीमदेव का प्रस्पा श्री प्रदेश स्वयं युद्ध करना ।  ३१ कन्हराय का भीमदेव का हाथा की।  ३१ वोनो सेनाओं में परस्पर की युद्ध ।  ३१ कन्हराय का भीमदेव के हाथा की।  ३१ दोनो सेनाओं में परस्पर की युद्ध ।  ३६ नामराय यादव और उसी सम्मुख खंगार का युद्ध करना , दोनों की मतवाले हाथियों से उपमा वर्णन । ११४२  ३७ उक्त दोनों वीरों की मदान्ध बैलों |
| २० उसी समय पूर्व बैर का बदला लेने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | से उपमूर वर्गात। , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Ga zour simal o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

व व वि यु कर वे म

| सुनैकर भूमि शब्धीर धारण करना  श्रीर पिड़िसी अविद मृत्यु कर्म करना।  पर पृथ्वीराज की भूमि, गो, स्वर्णीद ४,दूत का पृथ्वीराज को समाचार | दर्स सोमेश्वर जी के बाम सेनाध्यच बलभद्र का पराक्रम वर्णन ।  80 भीमदेव की सेना का भी मावस की रात्रि के समान जुट कर आगे बहुना ।  81 सीमेश्वर जी, की तरफ से कछ- बाहे बीरों का मारा जाना । ११ अर भीमदेव की सेना का चारों श्रोर से सेनेश्वर को सेर लेना ।  82 भीमदेव की सेना का चारों श्रोर से सेनेश्वर को बेर लेना ।  83 भीमदेव की सेना का चारों श्रोर से सेनेश्वर को बेर लेना ।  84 भीमदेव की सेना का चारों श्रोर से सेनेश्वर को बेर लेना ।  85 भीमदेव की केर जेना ।  86 भीमदेव की सेना का चारों श्रोर से सेनेश्वर को बेर लेना ।  87 भीमदेव की सेना का चारों श्रोर से सेनेश्वर को सामदेव का सामहना की आगा छोड़ कर पुद्ध करना ।  88 भीमदेव की भीमदेव का सामहना की सेनेश्वर की परस्पर पुद्ध करना ।  88 भीमदेव की परस्पर पुद्ध करना ।  89 भीमदेव की परस्पर पुद्ध करना ।  80 भीमदेव की परस्पर पुद्ध करना ।  81 भीमदेव की परस्पर पुद्ध करना ।  82 प्रजीराज की रोगा नाम पुर्व का सेनेश्वर को मान सीनेश की सेल्या करना और भीमदेव का सेनेश्वर को मान सीनेश की सेल्या करना और भीमदेव का सेनेश्वर को मान सीनेश की सेल्या करना और भीमदेव की सुत्य पुरेकर सीनेश्वर की मुत्य पुरेकर सीनेश का पुरेकर की मुत्य करना थी सेल्या करना थी | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जण तक भोराराय को न मार° लूंगा<br>न पाग बांधूंगा न धी खाऊंगा । ११४८ ° पज्जूनराय का चढ़ाई करना । ११४४                                 | ५१ पृथ्वीराज की भूमि, गो, स्वर्णादि ४, दूत का पृथ्वीराज को समाचार दान करना और पर्ण करना, कि देना कि भोलाराय इस समय सोनि- जी तक भोराराय को न मार लूंगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करना ३६ सोमेश्वर जी के बाम सेनाध्यच बलभद्र का पराक्रम वर्गान । ४० मीमदेव की सेना का भी मावस की रात्रि के समान जुट कर आगे बढ़ना । ४१ सोरेश्वर जी, की तरफ से कछ-वाहे बीरों का मारा जाना। ४२ भीमदेव की सेना का चारों श्रोर से सेनेश्वर आग छोड़ कर युद्ध करना। ४३ उस समय चहुआन वीरों को जीवन की आशा छोड़ कर युद्ध करना। ४५ भीमदेव श्रीर भीमदेव का साम्हना होना। ४५ भीमदेव श्रीर सोमेश्वर दोनों की सेनाओं का परस्पर युद्ध करना। ४६ अपना मरग निश्चय जानकर सोमेश्वर का परस्पर युद्ध करना। ४६ अपना मरग निश्चय जानकर सोमेश्वर का अद्वितित वीरता से युद्ध करना और उसका मारा जाना। ६४ सोमेश्वर के साथ मारे गए डाथी घोड़े पदाती एवं रावठ सामन्तों की संख्या करना और पदाती एवं रावठ सामन्तों की संख्या करना हो से साम हो साम सेनेश साम श्रीर पास करना। ४० सोमेश्वर को मुक्ति सहज ही मिली। ४० पृथ्वीराज की भूमि सहज ही मिली। ५० पृथ्वीराज की भूमि सहज ही मिली। ५० पृथ्वीराज की भूमि, गो, स्वर्गादि दान करना और पग करना, कि जुण तक मोराराय को न मार लूंगा न पाग बांशूंगा न घी खांऊगा। | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | पर बैठने का मंत्र देना ।  ११ पृथ्वीराज का राज्याभिषेक ।  ११ पृथ्वीराज का वर्बार में बैठना श्रीर विघों का स्वस्तयन पढ़ कर तिलक करना ।  ११ पृथ्वीराज का ब्राह्मणों को दान देना श्रीर दर्बार में नृत्य गान होना ।  १६ दर्बार में सब सामन्तों सहित बैठे हुए पृथ्वीराज की ग्रोभा वर्णन ।  ११ पृथ्वीराज की ग्रोभा वर्णन ।  ११ पृथ्वीराज का राजगद्दी पर बैठना ।  पहिले कन्ह का श्रीर तिस पीछे कमानुसार श्रन्य सब सामन्तों का टीका करना ।  ११ पृथ्वीराज की ग्रोभा का वर्णन ।  ११ पृथ्वीराज की ग्रोभा का वर्णन ।  ११ पृथ्वीराज की ग्रोभा का वर्णन ।  ११ पृथ्वीराज का पिता की मत्यु पर दिल्ली आना ।  ११ पृथ्वीराज का पिता की मत्यु पर दिल्ली आना ।  १ पृथ्वीराज का पिता की मत्यु पर दिल्ली आना ।  १ पृथ्वीराज का पिता की मत्यु पर दिल्ली आना ।  १ पृथ्वीराज का पिता की मत्यु पर दिल्ली आना में बीरता वर्णन ।  १ पृथ्वीराज का पज्जनराय के सिर पर छोगा बाँध कर लड़ाई पर जाने की श्राह्म देना ।  १ त्रूत का पृथ्वीराज को समाचार देना कि मोलाराय इस समय सोनि-गर के किले में है श्रीर यहां पर पज्जूनराय का चढ़ाई करना ।  १ ११४ |

पञ्जूनराय का हेरा डालना । मलय-७ सुल्तान श्रीर कमधुज्ज के दल की सिंह का मुकाबला करना ११४४ सर्प और अफीम से उपमा और पज्जूनराय का चिषुक भूल जाना पञ्जूनराय की गरुड श्रीर ऊंट से श्रीर फिर सात कोस से लौट कर उपमा वर्गान । चालुक की भरी सेना में से चाबुक < पञ्जूनराय के बीड़ा उठाने पर सभा .ले जाना। में श्रानन्द धान होना। ११४६ ८ चालुक सेना का पीछा करना श्रीर ९ पृथ्वीराज का पज्जूनराय को वोड़ा पज्जूनराय का उसे परास्त करना। £ छोंगा देकर भामदेव का पट्टन को १० चढ़ाई के लिये तय्यार होकर पञ्जून जाना और मलयसिंह श्रीर पज्जन राय का अपने कुदुम्ब से मिलना राय की कीर्ति का स्थापित होना । श्रीर उसके परंधों भाइयों का साथ १० पञ्चनराय का पृथ्वीराज को छोंगा " होना। नजर करना। ११ पृज्जूतराय की चढ़ाई की शोभा वर्गन ?,, ११ पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को ही छोंगा पञ्जूनसय के कूच की। तिथि दे देना और एक घोड़ा और देना। १२ चन्द किब की उक्ति से पज्जूनराय १३ पज्जूनराय की कृत बीरताओं का के वीरिशरोमीि होने की प्रशंसा। वर्गान । १४ पञ्जूनराय की चढ़ाई का आतंक वर्गान। [४१] पज्जून चालुक नाम प्रस्ताव। १४ पज्जूनराय का यवन सेना के मुका-( पृष्ठ ११५६ से पृष्ठ ११६३ तक ) बिले प्र पहुंचना। १६ कमधुज्ज श्रीर युवन सेना से पञ्जी १ जैचंद के उभाड़ने से बालुकाराय का साम्हना होनी ्, सीलंकी श्रीर शहाबुदीन की सेना का १७ दोनों प्रतिपची सेनाओं का आतंक दिल्ली पर त्राक्रमण करना। ११५७ वर्शन। २ दूत का पृथ्वीराज को यह खबर देना। " १८ पञ्जून सेना के ब्यूह बध्य होने का ३ धृथ्वीराज का बिचार करना कि पज्जून रीय<sub>ी</sub> से यह कार्य्य होना संभव है। स्पष्टीकरगा। १६ युद्ध की तिथि। २० पज्जूनराय की सेना का मुडी क्रिता से युद्ध करना। ४ पृथ्वीराज का पज्जूनराय को बुलानां ११५८ से युद्ध करना। ५ पृथ्वीराज का सभा में बड़ा रखना श्रीर २१ इस युद्ध में पज्जूनराम के भाइयों किसी का बीड़ा न उठाना, सब का पञ्जूनराय की प्रशंसा करना | का मारा जाना। प्रजूनराय का भरी सभा में बीड़ा उठा २२ पण्जूनराय की जीत होना, श्रीर दाक दोनों शत्रुश्रों के ध्वंस करने की शत्रु सेता का माल मता लूटा जानाः। २३ पृथ्वीराज के प्रताप की अशंसा । %११६३ प्रतिज्ञा करना ।

| प्रशास कीर रथ दिन ममी मना कर प्रशास देना । ११६६ विकास कीर समयी । ११६६ विकास कीर समयी । ११६५ के विकास का प्राप्त को जाना । ११६५ के विकास की प्राप्त की राज्य उपका में प्राप्त की राज्य विकास के प्राप्त की राज्य की प्राप्त की राज्य उपका में चन्द की प्राप्त प्राप्त की राज्य की प्राप्त की प्राप्त की राज्य की प्राप्त की राज्य की प्राप्त की राज्य की प्राप्त की राज्य की प्राप्त की प्राप् | करना और २५ दिन गर्मी मना कर आना। उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>(6.1)</del> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [82] चंद द्वारिका समयी   (प्रष्ठ '१६ ४ से प्रष्ठ ११७७ तक) १ कांविचंद का द्वारिका को जाना । ११६५ २ कांविचंद का प्रावा समय का साज सामान और उसके साथियों का वर्णन । ३ वन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । " ३ वन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । " ३ वन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । " ३ वन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । " ३ वन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । " ३ वन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । " ३ वन्द का चित्तीर का साथि के रिष्य को " ३ वन्द का मिलना । " ३ वन्द का मारी के रिष्य को " ३ वन्द का चित्तीर जाना । ११६० २१ कांव का किले में भोजन करने पाने । प्रथा का उसे कोंजन मारी को उपहार देना । ११६६ वन्द का चित्तीर से चलना । " १२ वन्द का चित्तीर से चलना । " १२ वन्द का चित्तीर से चलना । " १३ वन्द का चित्तीर से चलना । " १४ कांविचंद कुन्धराखांड जी की स्तृति । ११७० १६ देश की स्तृति । ११०० १६० वित्ती को प्रस्थान की चित्तीर की प्रस्थान की प्रस्थान की चित्ती को प्रस्थान की प्रात्ती की प्रस्थान की प्रात्ती की प्रस्थान की प्रात्ती की प्रस्थान की प्रस्थान की प्रस्थान की प्रस्थान की प्रस्था | [8२] नंद द्वारिका समयी   (पृष्ठ ११६५ से पृष्ठ ११७७ तक) १ किवचंद का द्वारिका को जाना । ११६५ २ किवचंद का प्रारक्ता को जाना । ११६५ २ किवचंद का प्रारक्ता को जाना । ११६५ २ किवचंद का प्राया समय का साज सामान जोम उसके साथियों का वर्णन । ३ चन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । ३ चन्द का चित्तीर के पीस पहुंचना । ३ वित्तरेगढ़ की स्थापना का वर्णन । ११६६ वित्रकोट गढ़ की पूर्व कथा । ३ उक्त मोरी का गोमुण कुंड बनव का । ३ प्रार्थ की माना सुनकर पृथाकुन्मिंग का किव के डेरे पर जाना । ११६७ २० किव का चित्तीर जाना । ११६८ २१ किव का किले में भोजन करने नाम्म, । पृथा का उसे क्योजन प्रस्तिना । १२ कन्द त्रमरिस्ह दे सामन्तों का पृथा कुमाने को उपहार देना । ११६६ ३ वन्द का चित्तीर से चलना । १४ काव को स्तुति से प्रायानिक सान करना । ३ काव को होम करके ब्राह्मण मोजनादि कराना । ३ काव का होम करके ब्राह्मण मोजनादि कराना । ३ द्वारिकापुरी में छाप लगवाने का माइल्या | भीमकेंच की राजधानी पट्टनपुर में आना। 3 ११७ २० पट्टनपुर के नगर एवं धन धान्य की शोभा वर्यान। २१ पट्टनपुर के आनन्द मय नगर और वहां की सुन्दरी स्त्रियों 'ती शोभा वर्यान। ११७ २२ राज्य उपवन में चन्द का डेरा दिया जाना। १२ भीमदेव का कविचन्द के पास अपने भाट जगदेव को भेजना। ११७९ २४ जगदेव का कविचन्द से मिलना। १४ जगदेव का कविचन्द से मिलना। १४ जगदेव का अपने स्वामी भीमदेव के बल वैभव की प्रशंसा करना। १२७ जगदेव का कहना कि अच्छा तो तुम अपने पृथ्वीराज को लिवा लाओ ' १८० नगदेव का कहना कि अच्छा तो तुम अपने पृथ्वीराज को लिवा लाओ ' १८० नगदेव का मीमदेव को अगवानी देकर मिलना। १८० कविचन्द का भीराराय मीमदेव को अगवानी देकर मिलना। १८० कविचन्द का भीराराय मीमदेव को अगवानी देकर मिलना। १८० कविचन्द का भीराराय मीमदेव को अगवानी देकर मिलना। १८० कविचन्द का भीराराय मीमदेव को अगवानी देकर मिलना। १८०७ समिदेव का अपने महल को लीट जाना। १८०७ समिदेव का अपने महल को लीट जाना। |

|                                                                                                | . 6.3  | ? )                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ४ ३ ] केमास युद्ध १<br>(पृष्ठ ११७९ से पृष्ठ ११९८ तर                                          | ก)     | १७ शाह का मुकाम, लाडून में मुनकर पृथ्वीराज का पंचासर में डेरा हालना।                     |
| र १ एक समय ग्रहाबुद्दीन का तत्तारखां<br>से पृथ्वीराज के विषय में चर्चा                         |        | १८ कैमास को शाह के प्रातःकाल पहु-<br>चने की खबर मिलना। ,,                                |
| कहना ।<br>२ तसार खां का बचन ।                                                                  | 36,88  | १६ पृथ्वीराज की सेना की तथ्यारी                                                          |
| ३ कैमास युद्ध समय की कथा का<br>खुलासाया अनुक्रमिणका और शाह                                     | " 0    | होना श्रीर ब्कन्ह का हरायल उ<br>बांधना । ७ छै % % %<br>२० पृथ्वीराज की पंच श्रमी केना की |
| की फीजकशी का वर्णन।                                                                            | "      | वर्शन ।                                                                                  |
| <ul> <li>श्रहाबुद्दीन का सिन्ध पार करके<br/>पारसपुर में डेरा डालना ।</li> </ul>                |        | २९ शहाबुद्दीन का भी अपनी फीज कों १ पांच अनी में सजे जाने की आजा                          |
| ५ दिल्ली से गुप्तचर का आना।                                                                    | ,,     | देना । १९८६                                                                              |
| <ul> <li>पृथ्वीराज का शिकार खेलने जाना ।</li> <li>श्राह का समाचार पाकर गुप्त गोष्ठी</li> </ul> |        | १२ प्यापत्र में दोनों फीनों का बीच में<br>्रु दो कोस क्ष्म मैदान देक्न डटका              |
| करना।                                                                                          | - ,,   | श्रीर द्भूह रचना।                                                                        |
| <ul> <li>शहाबुद्दीन का श्राग बढ़ना श्रीर</li> <li>पृथ्वीराज के पास समाचार पहुंचना ।</li> </ul> | ११८१   | २३ युद्ध सम्बन्धी तिथिवार जीन । ",                                                       |
| ह पृथ्वीराज का कैमास सहित सामंतीं                                                              | 77.7   | २४ अनीपित योद्धात्रों की परस्पर करनी<br>वर्णन श्रीर श्रग्न्यास्त्र युद्ध । % ११८८        |
| िसे सलाह करना।                                                                                 | ٠,,    | २५ द्वादसी का युद्ध।                                                                     |
| <ul> <li>१० पृथ्वीराज की सेना की चढ़ाई और<br/>सामंतों के नाम कथन ।</li> </ul>                  | 00-    | २६ पृथ्वीराज का यवन सेना में अकेले 🕳 🗸                                                   |
| रि१ शहाबुदीन की सेना की चढ़ाई श्रीर                                                            | ११८२   | विर जाना श्रीर चामंड राय का ुका पराक्रम।                                                 |
| यवन योद्धाओं के नाम।<br>१२ होंगों सेनाओं का चार कोस के                                         | "      | २७ चार यवन सर्दारों के पिलकर चाम-<br>ंडराय पर श्राकमरा करना 🌡 " "                        |
| फासले पर डेरा पड़ना।<br>१३ पूर्ण्याराज की सेना का आतंक                                         | ११८३   | े २८ कैमास का कामंडराय की सहायता.<br>करना । १९६०                                         |
| विशोन।<br>१४ शहाबुद्दीन की सेना का षट्टूबन                                                     | * 37   | २६ चामंडराय का चारो युक्त योद्रार्जा                                                     |
| की तरफ़ कूच करना।                                                                              | ११८४   | को पराजित करनी । " " "                                                                   |
| १५ शाह के सारुंड में स्रोने पर पृथ्वी-                                                         |        | ३१ लाल खां का मारा जीनी।                                                                 |
| राज का पुनः सामंतीं से सलाह                                                                    | 0      | ३२ कैमास श्रोर चामंडवाय का वार्ता-                                                       |
| <ul> <li>करना ।</li> <li>१९६ पृथ्वीराज का चाबंडराय की प्रशंसा</li> </ul>                       | 0 11 . | लाप ।                                                                                    |
| करना श्रीर प्रातःकाल होते ही                                                                   | c      | ३३ कैमास का युद्ध वर्शन । ११६९२<br>३४ मध्यान्ह के उपरान्त सूर्व्य की क्ष                 |
| तय्यारी की आज्ञा देना                                                                          | ,,     | प्रखर्ता काम होने पर होनें दलों में                                                      |
|                                                                                                | . 9    | 00000                                                                                    |
|                                                                                                |        |                                                                                          |

| े वमासान युद्ध होना । ११६२              | विप्रक्यों से वैर्थ देना। ११६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| े १५ द्वांदसी का युद्ध वर्गान। ११६३     | २ पृथ्वीराज प्रति सिंह प्रमार के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६ दोनों सेनात्रों के मुखिया सर्दारों   | बचन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| का परस्पर तुमल युद्ध वर्णन । ११६४       | १ पृथ्वीराज का पिता के नाम से अर्घ ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३७ अपनी फीज हारती हुई देख कर            | देकर दान करना श्रीर पितृ वैर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शहाबुद्दान का अपने हाथी को आगे          | लेने की प्रतिज्ञा करना। १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ं बढ़ाना। 1 1                           | ध प्रातःकाल पृथ्वीराज का सब साम त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३८ शाह के आगे बढ़ने पर यवन सेना         | श्रीर सैनिकों की सभा करके अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| का उत्साह तड़ना। ११६४                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३९ शहाबुद्दीन का बान वर्षा करके सामंतों | बैर लेने का पण उनसे कहना। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| को जागन स्थल । °                        | ५ ज्योतिषी का गुजरात पर चढ़ाई के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४० केमात श्रीर चामंडराय का शाह पर       | लिये मुहूर्त साधन करना । १२०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्राक्रमण करना श्रीर यवन सर्दारों       | 🕻 ज्योतिषी का ग्रह योग श्रीर सुदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | मुहूर्त वर्णन करना। ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| का रचा करना। १००० ११६६                  | ७ पृथ्वीराज का लग्न साधकर अपनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पृश्- इकसेन का मारा जाना।               | तथ्यारी करना। १२०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्रिं∳ चक्रसेन का वंश श्रीर उसका परा ँ   | <ul> <li>पृथ्वीराज का शिकार के मिस</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " वर्गन। " "                            | पश्चिम दिशा को कुच करना। १२०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४३ त्रयोदशी बुधवार की पृथ्वीग्रज की     | £ राजा के साथ सैन्य सहित निदृद्रराय है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| न्मा होना। , ,                          | का श्रान मिलना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धर्ध कैमास श्रीर चामंडराय का शहा-       | I have been a second of the se |
| े ू बुद्दीन को दो तरफ से दबाना श्रीर    | १० प्रावीराज की तच्यारी का वर्शन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उस्के हाथी को मार गिराना ११६७           | भीमदेव की इसकी खबर होना श्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ध्य, दोनों भाइयों का प्राह को पकड़      | उसका भी तच्यारी करना। ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कर ष्रुष्ट्रीराज के पास लेजाना। "       | ११ भीमदेव की तथ्यारी का समाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>४६</b> कैमास का रणचेत्र में से घायल  | पृथ्वीराज को मिलना । , १२०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ु श्रीर मृत रावतीं की दुँढवाना। ११६८    | १२ पृथ्वीराज की प्रतिज्ञा। 🔥 १२०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४७ रण में नृत्यु होने की प्रशंसा। "     | १३ पृथ्वीराज का शिकार खेलते हु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चे< • ओराज का दूराड लेकर मुस्तान        | ॰ श्रागे बढ़ना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ता छोड़ देना और वह दंड सामन्तों         | १४ पृथ्वीराज का गहन बर्दी में पड़ाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्ले ब्लांट देश्नी।                     | ੇਗਣਗ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [88] भीष बध समय ।                       | १५ कैमासादि सब सामन्तों का रात्रि को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | े राजा के पहरे पर रहना । १२०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (एष्ठ ११९९ से एष्ठ १२६७ तक)             | १६ एक प्रहर रात्रि रहने से शिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १ पृथ्वीराज का पिता की मृत्यु पर        | किए जाने की सलीह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ुशोक अरना और सिंघ प्रमार का             | , १७ कन्ह का रात्रि को स्वप्न देखना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

३४ भीमदेव का अपने भाट जगदेव को श्रीर साथियों से कहना कि संबर चन्द्र के पास भेजकर अपनी तथ्यारी 3079 युद्ध होगा। ०० की सचना देना। स्त्रप्न का फल । ३५ जगदेव बचन । १६ संवेरे कविचन्द का आशीर्वीद देना ३६ चन्द बचन । श्रीर राजा का स्त्रप्न कथन । ३७ जगदेव का चन्द का रूखा उत्तर २० राजा के स्त्रप्त की फल । 1920= सुनकर भीमदेव के पास फिरं जाना। २२१% २१ कर्ह के ज्ञानमय बचन । ३८ पृथ्वीराज का निट्दुर को युद्ध का २२ पृथ्वीराज का सेना सहित शिकार भार सौंपना । करना, बन की हकाई होना। ३९ निद्दुर का पृथ्वीरांज को भरोसा २३ बन में खर भर होतेही एक भूखे ु देकर स्वामिधमें की प्रशंसा करना । सिंह का निकलना । 450€ ४) निद्दुर का कन्हराय की प्रशंसा २४ सिंह का वर्णन रेपू सिंह का कन्ह के ऊपर अपट कर धेर पृथ्वीराज का निढदुर को भेती की वार करना 1 भाला पहना<del>वा । °°°°</del> २६ कन्ह का मिह का सिर मसक कर 8560 ४२ निढ़दुर का सेना की त्य्यारी करके मार डालना १ स्त्रमं मुद्ध के लिये तस्यार होगा। न्ह के बल भीर उसकी वीरता ४३ पृथ्वीराज क्रा कन्ह को पवाई पहिनाना । " ा प्रमंसा । ४४ कन्ह का युद्ध में अपने रहते हुए यस्त्र शस्त्रों से मुसीज्जत होकर सोमेश्वर के मारे जाने पर पछतावा सामन्त्री सहित राजा का श्रागे क्री ्र करना ४。 करना 1 ४५ निट्दुर का कन्ह<sup>®</sup>को संतोष दिला २२ कूच के समय पृथ्वीराज की फीज कर उत्साहित करना हिं का आतंक वर्गन । ० ४६ सेना का सज कर श्रागे बढ़ना ।। ३० प्रेष्ट्रदेशज का भामदेव के पास एक ४७ चहुत्रान और चालुक्य की सेनाओं 💨 १२१२ चुल्लू भेजना। का परस्पर मुठ भेड़ होना । ३१ वन्द का भीमदेव के पास जाकर ४८ भीमदेव के घोड़े की चित्रलता की वर्शन। युक्तिपूर्विक कहना कि पृथ्वीराज श्रपने पिता की बदला जेने की ४६ दोनों सेनाओं का परस्पर एक दूसरे तय्यार है। से भिड़ना श्रीर उनका विषम युद्ध । ३२ भीमदेव का उत्तर देना कि मैं भी ह ४० कन्हराय की पट्टी कूटना श्रीर उसे दंड देने की प्रस्तुत हूं जो मेरे श्रीर मकवाना से कन्द्र का युद्धे ॰ संमुख आवे। होना । चन्द का भीमदेव के दर्वार से पर मकवाना का मारा जाना। है ... ३२१<del>६</del> 8568 कुन्ज होकर चला आना।

| .(';                                                                    | (4)                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ५२ सामन्तों का पराक्रम और शूर बीर                                       | • १२२६ १ तदनुसार राम रावेक युद्ध । १२२६   |
| • योद्धात्रों की निरपेच बीरता की •                                      | . ४ राम सवरा युद्ध का आतंका . "           |
| े प्रशंसा। १२९०                                                         | ४ मेवनाद श्रीर कुम्भकर्ण का युद्ध         |
| , ५३ रगंचेत्र की सरित सरिताओं से                                        | . वर्शन। * १२३२                           |
| उपमा वर्गान । १२२०                                                      | द राम रावण का युद्ध । १२३३                |
| १४ प्रसंगराय खीची का पराक्रम वर्गान। "                                  | ं ७ रामचन्द्र जी की उदारता। 🥏 १२३४        |
| ५५ भीमदेव की फौज का विचलना । १२२१<br>प्रेर शूरवीर पुरुषों के प्रशंकम की | ८ इन्द्र का बचन । ,                       |
| प्रशंसा १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                           | • ६ इन्द्र का एक गन्धर्व की आज्ञा         |
| ५७ परसार वमासान युद्ध का दृश्य वर्शन १२२२                               | देना कि वह पृथ्वीराज श्रीर जय-            |
| ४८ कवि का कहना कि कायर पुरुषों                                          | चन्द्र में शत्रुता का मूत्र डाले। "       |
| की शामित लोश है।                                                        | १० कन्नीज की शोभा वर्गन । १२३५            |
| ५६ पृथ्वीराज श्रीर भीमदेव का माम्हना                                    | ११ गन्धर्व की स्त्री का उससे संयोगिता     |
| होना और कन्ह का भीमदेव को                                               | के पूर्व जन्म की कथा पूछना।               |
| " मार गिराना । " १२२३                                                   | १२ गन्धर्व का उत्तर देना कि वह पूर्व      |
| ६० जुन्द की तुलवार की प्रशासा । १२२५                                    | जन्म की श्रप्सरा है। "                    |
| दर बहुत्रान के जिल वैर बदलने पर                                         | १३ कविचन्द का अपनी स्त्री से संयो-        |
| कवि का बपाई देना। "                                                     | गिता के जन्मान्तर में शापित होने          |
| ६२ पृथ्वीराज के सामतो की प्रशंसा। "                                     | की कथा कहना। %,                           |
| ६३ सायकाल के समय युद्ध का बन्द                                          | १४ शिव स्थान पर ऋषि की तपस्या .           |
| • 'होना । •                                                             | का वर्गान।                                |
| . ६४ प्रभात समय की शोभा वर्णन्। "                                       | १५ एक मुन्दर स्त्री को देखकर ऋषि          |
| ू६४ रणचेत्र की सफाई होकर कार्य                                          | का चित्त चंचल होना । १०३६                 |
| . दूंदी गई। १२२६                                                        | १६ उक्त स्त्री का सौन्दर्य वर्गान ।       |
| ६६ युद्ध में मरे हुए बूर वीर श्रीर हाथा                                 | १७ परन्तु ऋषि का श्रपने मन को मान्रै      |
| ं घोड़ों की संख्या।                                                     | कर बदरिकाश्रम पर्श्यन्त पर्यटन्           |
| द्रुष्ट मुंसार की असारता का वर्गान। १२२७                                | करके बोर तप करना। • • °१२३७               |
| 🗢 गुजरात पर चढ़ाई करके एक मास                                           | १८ ऋषि के तप का तेज वर्णान और             |
| में पृथ्वीरान का देखी को वापिस                                          | इसमें इन्द्र का भयभीत होना । "            |
| श्राना । "                                                              | १९ इन्द्र का अप्सराओं की आज्ञा देना       |
|                                                                         | कि वे तेजस्त्री तापस का तप भूष्ट          |
| (४५) संयोगिता पूर्वे जनम कथा।                                           | वारें। "                                  |
| . (पृष्ठ १२२९ से पृष्ठ १२५८ तक)                                         | २० व्यप्तराश्चां का सौन्दर्य वर्णन । १२६८ |
| १ पृथ्वीराज का इन्द्र प्रति बचन । १२२६                                  | २१ मंजुक्षोषा का मुमन्त ऋषि को छलने       |
| २ बन्द्र का उत्तर देना। "                                               | के लिये मृत्यु लोक में आना ।              |
|                                                                         |                                           |

| b ( R                                                                                                     | ).                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २२ मंजुवाकी का लाबूक्य भाव विलास ' े ' ब्रिश्त अधेगर अधेगर वर्षान । ' १२३८                                | ३८ तपसी लोगों की किया का संचेप ।<br>प्रस्तार वर्शान । १२५ँ५                                                                                          |
| २३ अप्सरा के गान से ऋषि की समा-<br>धि चगोक के लिये डगमगाई / १२३६                                          | ३.६ श्रप्सरा की सगुन उपासना की १२४७                                                                                                                  |
| २४ श्रप्सरा का शंकित चित्त होकर<br>श्रप्यना कर्तव्य विचारना। "                                            | ४० इसी अवतारों का संचित्त वर्गान । "<br>४१ अप्परा का कहना कि परमेश्वर प्रेम                                                                          |
| स्थ तब तक से पुनः ऋषि का ऋषंड<br>रूप से ध्यानमग्न होना । १२४०<br>२६ मुनि की ध्यानावस्थित दशा का           | में है अस्तु तुम प्रेम करो। "<br>४२ नृसिंहावतार की वर्शन। ""<br>४३ मुनि का कामातुर होकुर अप्सरा                                                      |
| वर्शन । "<br>२७ वाद्य बजना श्रीर अप्सरा का गाना। "                                                        | को स्पर्श करना · ँ १२४८<br>४४ अप्सरा का कहना कि देसा प्रेम                                                                                           |
| २८ मुाने का समाधि भंग होकर कामा-<br>तुर हो, श्रप्सरा के श्रालिङ्गन करने ॰<br>की इच्छा करना। १२४१          | ईश्वर से करोहुसुम्म से नहीं।  अध्य उसी समय सुमत के पिता जरज  मुद्धि का श्राना।                                                                       |
| २. इप्रपारा का अन्तर्ध्यान हो जाना। "<br>३० मुनि का मूर्छित हो जाना, परन्तु<br>पुनः सम्हल कर ध्यानावस्थित | भूद माने का लिजित होकर गिता की ।<br>परिक्रमा पूर्यनादि करना ।<br>४७ जरजि मुनि का अप्तरी को शाप                                                       |
| होना   , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                | देना। २००० १२४९<br>४८ सुमंत का लिजित होना और बर्ज व<br>मुनि का उसे धिक्सारना₀।<br>४६ जरज मुनि के शाप का वर्शन हैं करज<br>५० अप्सरा का भयभीत होकर जरज |
| ३३ प्रथम के सर्वाङ्ग सीन्दर्व्य की प्रश्नमा। १२४३                                                         | मुनि से चमा प्रार्थना करना खेर<br>मुनि का उसे पोज का उपाय<br>बतलाना।<br>४१ अप्सरा के स्वर्ग से पात होने                                              |
| ही कार्या संसार चक्र का लौट फेर<br>होता है। । , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         | का प्रकरण । तीनों देवताओं का के कि                                                                               |
| करके सुमन्त ऋषि के पास आयाता १२८%<br>३ द द पारा के योगिनी वेष की शोभा<br>वर्णन।                           | प्रश् विष्णु का सनर्रं मारों के शूप से पतित द्वारपाली की क्या कहना।                                                                                  |
| ३० मुनि का छद्म केप धारिग्री योगिनी<br>को सादर आसन देकर बाते<br>करना। १२४५                                | ५२ हिरगाच हिरनाकुश बंध। १२५२<br>५४ रावर्ग और कुम्भकर्ग बंध। "<br>५५ त्रिदेवताओं के पास इन्द्र का आप                                                  |
| 40.4                                                                                                      | त्राकर स्तुति करना। १२५३                                                                                                                             |

( 20 )

जन्म लेकर शाप से उद्घार पाने का 🕊 इन्द्रानी का त्रिदेवतात्रों का चरग वर्गान•1 3995 १२५३ स्पर्श करना। ५७ अप्सराश्रों का नत्य गान करना २ गाप देकर जरज ऋषि का अन्त-अर्थार शिव का उक्त अप्सरा को प्यान हो जाना श्रीर सुमंत का शाप देना । तप में दत्तचित्त होना ! ५८ श्रप्सरा का शिव से अपने उद्घार १ संवत् ११३३ में संयोगिता का जनम के लिये प्रार्थना करना। 6548 वर्णन । ४९ उपरोक्त अप्सरा का स्त्रर्ग से पतित संयोगिता का दिन प्रांत दिन बढ़ना होकर कुनीज के राजा के घर जन्म श्रीर श्रायु के तेरहवें वर्ष में उस के शरीर में कामोदीपन होना । १२६० ६० कन्नीज के राजा विजयमाल का दाची-५ संयोगिता के हृदय मंदिर में काम-1 344 गा दिशा पर चढ़ाई कुरूना । देव का यथापन स्थान पाना । ६१ समुद्र किनारे के राजा मुकुंद देव सोमवंशी का विजयपाल को अपनी < संयोगिता के सीन्दर्य्य की बड़ाई I ७ संयोगिता का भविष्य होनहार पुत्री देना । श्रीकुंद देव की पुत्री का अयचंद के ६ संयोगिता प्रति जयचन्द का स्नेह । साथ व्याह होना ! ९ संयोगिता के विद्यारम्भ करने की ६३ विजयपास का रामेश्वर लों विजय तिथि आदि। प्राप्तृ करके अनेक राजाओं को १० संयोगिता का योगिनी वेष धारग ्वश में करता। 8748 कर अपनी पाठिका (मदन वम्ह-१४ सेतबन्दरामेश्वर के पड़ाव पर गुज-नी ) के पास जाना । रात के राजा के पुत्र का विजयपाल ११ योगिनी वेष में संयोगिता के सौ-के शस आना और उसे नजर न्दर्ध्य की छटा वर्णन। देना। • १२ संयोगिता का लय लगा कर पढ़ना ६५ दिग्वज़ब से लौंट कर विजयपाल श्रीर पाठिका का उसे पढ़ाना । १२५७ का यह करना। १३ एक दिन ब्राह्मणी का अपने पैति दे वैजयपाल की दिग्विजय में पाई से संयोगिता के विष्ट्रिय में प्रश्न हुई जयचन्द की पत्नी को गर्भ करना । रहना और उससे संयोगिता का जनम लेना, १४ ब्रेश्यमा का संयोगिता के भविष्य लचग कहना। १२६४ १५ संयोगिता का मदन वृद्ध ब्राह्मशी .[ ४६ ] विनय मंगल मस्ताव। के घर पढ़ने जाना श्रीर संयोगिता (पृष्ठ १२५९ से पृष्ठ १२७४ तक) का योवन काल जान कर ब्राह्मशी १ अप्सरा के संयोगिता के नाम से का उसे विनय मंगल पढ़ाना ।

| १६ अंथ किया पंत्रत की कार्रिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६ अथ किनय मंगल पीठ का प्रारम्भ । १२६६ १० विनय मंगल की मूमिका । " १८ पित का गीरव कथन । १२६७ १६ दिन्नयों की पित प्रति अनन्य प्रेम भावना । " १० पाठिका का उपरोक्त व्याख्या की दृढ़ करना । " ११ विनय भाव की मर्थ्यादा गीरव और प्रशंसा । " ११ विनय भाव की मर्थ्यादा गीरव और प्रशंसा । " ११ विनय भाव की मर्थ्यादा गीरव और कामदेव उसे मुनते हैं । १२६८ १३ मान एवं गर्व की अयोग्यता और निन्दा । १२६८ १३ विनय की प्रशंसा उस के हाना हिन्नयोचित साधनों का वर्णन । १२७० हिन्नयों के लिये विनय धारणा की आवश्यकता । " १६ विनय हीन स्त्री समाज में मुक्तोजित नहीं होती । " १८ विनय हीन स्त्री समाज में मुक्तोजित नहीं होती । " १८ विनय हीन स्त्री समाज में मुक्तोजित नहीं होती । " १८ विनय हीन स्त्री समाज में मुक्तोजित नहीं होती । " १८ विनय मंगल कोड समात । १२७३ शिता वर्णन । " १० इति विनय मंगल कोड समात । १२७३ शिता वर्णन । " १२ वुजी का रात्रि को पुनः अपने पित से स्योगिता के विषय में पृछना और उसका उत्तर देना । " १२ वुजी का दुज से कथा कहने के कहना । " १३ दुज का उत्तर । " १३ पृथ्वीराज का वर्णन । " १३ दुज का उत्तर । " १३ पृथ्वीराज का वर्णन । " १३ कथा सुनते मुनते बाद्यणी का निद्रा मनन हो जाना । १२७४ | [ 88 ] सुक वर्णन ।  ( 28 ? २९५ से 28 ? २९१ तक )  १ संयोगिता का यौवन अवस्था में अवेश ।  २ शुक और शुकी का दिली की और जाना ।  ३ शुक का बाह्यण के वेष में पृथ्वी-राज के दरवार में गाना ।  ४ बाह्यणी का संयोगिता के पास जाना ।  ४ इज का पृथ्वीराज से संयोगिता के विषय में चर्चा करना ।  ऐ संयोगिता के जन्म पत्र के प्रद्द नच्च-त्रीद का वर्णन ।  ६ संयोगिता के जन्म पत्र के प्रद्द नच्च-त्रीद का वर्णन ।  ६ सम्बन्ध की कथा कहना ।  १ अनंगपाल के हृदय में वैराग उत्पान होने का वर्णन ।  १० मंत्रियों का अनंगपाल को राज्य देने के लिये मना कंग्द्वा ।  ११ अनंगपाल का पृथ्वीराज को राज्य दे देना ।  ११ पृथ्वीराज की कृद्ध नीति से प्रजा का ।  ११ पृथ्वीराज की कृद्ध नीति से प्रजा का ।  ११ पृथ्वीराज की कृद्ध नीति से प्रजा का ।  ११ पृथ्वीराज की कृद्ध नीति से प्रजा का ।  १३ अनंगपाल का पुनः ववरिकाश्रम को चला जाना ।  १३ संयोपिता का पुनः ववरिकाश्रम को चला जाना ।  १४ संयोपिता का वर्णन । |

|                                                           | The state of the s |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६ बारह के बाद और तेरह के भीतर                            | देश पृथ्वीराज की दरवान की जीत कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • जो स्त्रियों की वयः सन्धि श्रवस्था ॰                    | भीतर विगीचे में जाना । १२८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ं होती है उसका वर्गन । १२७६                               | ३३ यच यचिनी श्रीर पृथ्वीराज का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १७ स्त्रियों के यौत्रन से बसंत ऋतु की                     | वातीलाप । े १२८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उँपमा शर्यान । १२८०                                       | ३७ यच का कहना कि अत्रश्य कोई बड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १८ संयोगिता की बड़ी बहिन का व्याह                         | राजा हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रीर उसकी सुन्दरता। १२८१                                 | ३५ पृथ्वीराज का वहां पर नाना भांति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६ संयोगिता के सर्वाङ्ग शरीर की शोभा                      | = की सुख सामग्री मंगवा कर प्रस्तुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| का वर्गन                                                  | े करना । अध्यापन माज्याच्या हुनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २० ब्राह्मण् के बुक्क से संयोगिता के सौन्द-               | ३६ गन्धर्व राज का श्राना श्रीर नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| र्ध्य की कथा सुन कर पृथ्वीराज का                          | श्रारंभ होना १२६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उस पर मोहित हो जाना । १२८३                                | ३७ अप्सराओं का दिव्य रूप और शुंगार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रे१ पृथ्वीराज की कामवेदना और संयो-                        | ्रवर्गन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गिता से मिलने के लिये उसकी                                | ३८ पृथ्वीराज के आतिथ्य से प्रसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्सुकता का वर्णन । ००१८८४                                | होकर गंधर्व का उन्हें एक सर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २२ सती का बाबागी स्वरूप में कनीज<br>पहुँचना। "            | ुक्र सिद्धि कवच देना। १२ <b>०१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्रिहेचना। "                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २३ यहां पर ब्राह्मगुष्टे का पृथ्वीराज की                  | The state of the s |
| २३ पहाँ पर ब्राह्मपूर्ण का पृथ्वीराज की प्रशंसा करेना। "" | [४८] बालुकाराय समय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • २४ पृथ्वीराज के स्वामाविक गुर्गों का                    | ( पृष्ठ १२-६३ से पृष्ठ १३२९ तक )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • वर्शान । ० - ",                                         | · 在上海。 1990年的1987年中的产业中的农产品的1987年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • २५ उक्त वर्णन सुन कर संयोगिता के                        | १ राजसूर्य यज्ञ सम्बन्धी कार्यों के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , हृदय में पृथ्वीराज प्रांत प्रीति का                     | सम्पादन करने के लिये राजाओं को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ु उदय होना। . १२८५                                        | निमंत्रस भेजा जाना। १२५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . २६ पृथ्वीराज की की किं का वर्शन। "                      | २ यज्ञ की सामग्री का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २७ बाह्यसम् का वहिना कि चहुन्नान                          | ३ यज्ञ के हेतु आह्वान के लिये दसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रद्धितीयँ पुरुष हैं। १२८६                               | दियाओं में जयचन्द का दूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| °२% पुनेप्रेगिता का पृथ्वीराज से विवाह                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| करने की प्रतिज्ञा कुरना।                                  | ध जयचन्द का प्रताप वर्गाते । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २-६. संयक्षिगता का पृथ्वीराज के प्रेम में                 | ५ जयुचन्द का पृथ्वीराज को दिल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चूर होका बहिनिशि ष्टिसीके ध्यान                           | की श्राधा राज्य देने के लिये संदेसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| े में मान रेंह्रनी है . १२८७                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३० वसत ऋतु का पूर्ण योबनाभास                              | <ul> <li>ज्यचन्द का पृथ्वीराज के लिये</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| े वर्णन।<br>२०१०                                          | संदेसा । १२६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रु निर्जर्न बन में यूचों के एक उपवन                       | ७ जयचन्द की आज्ञानुसार कवियों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ्र का वर्णन।                                              | • जयचन्द की विरदावली पढंना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| मंत्री 'सुमन्त का जयचन्द' को यज्ञ                         | २२ संये                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| करने से मना करना।                                         | <ul> <li>विष्</li> </ul> |
| ८ जयचन्द का मन्त्री की बात न मान                          | २३ संय                   |
| कर यज्ञ के लिये मुदिन शोधन                                | ऋ                        |
| करवाना। १२६७                                              | <b>२४ प्र</b>            |
| <ul> <li>ह मैत्री का स्वामी की श्राज्ञा मान कर</li> </ul> | संय                      |
| दिल्ली को जाना। "                                         | पृष्ट                    |
| १० सुमन्त का दिस्ली पहुंचना । १२६८                        | परा                      |
| ११ पृथ्वीराज का सुमन्त का यथोचित                          | २५ अप                    |
| सत्कार श्रीर सम्मान करना। "                               | स्था                     |
| १२ मंत्री सुमंत का पृथ्वीराज को जयचन्द                    | कुरि                     |
| का पत्र देकर अपने आने का कारग                             | : <del>a</del> t         |
| कहना। "                                                   | िर्द सब                  |
| १३ सुमन्त की बातें सुनकर पृथ्वीराज का                     | प्रक                     |
| भ्रपने राज्य कर्मचारियों से सलाइ                          | २७ जय                    |
| करना ।                                                    | के वि                    |
| १४ सामन्तों की सत्कीर्ति । "                              |                          |
| १५ जयचन्द का यज्ञ के लिये पृथ्वीराज                       | २८ कर्न्ह                |
| · को बुलाना। "                                            | श्रा                     |
| १६ कनीज के दूत का पृथ्वीराज से                            | জ ৷                      |
| <ul><li>मिलकर जयचन्द का संदेसा कड़ना । १३००</li></ul>     | २६ कैम                   |
| १७ पृथ्वीरान के सामन्तों का नयचन्द के                     | को                       |
| यज्ञ में जाने से नाहीं करना श्रीर दूत                     | লা                       |
| का कन्नीज वापिस आना। ,,                                   | ३० दूस                   |
| १८ कीजीज के दूत का अपने स्वामी का                         | का                       |
| ्रप्रताप स्मरण करके पृथ्वीराण की                          | लिये                     |
| <b>ं</b> दीठना को धिक्कारना। १३०१                         | ३१ बाह्य                 |
| १६ दिल्ली से भाए हुए दूत के वचन सुन                       | बतर                      |
| कर जयचन्दें का कुपित होना श्रीर                           | ३२ उक्त                  |
| बालुकाराय को उसे समफाकर शाप्त                             | पृथ्वी                   |
| करना । यज्ञ का सामान होना । " "                           | श्रद                     |
| २० संयोगिता के हृदय में विरह बेदना का                     | ३३ पृथ्वं                |
| संचार होना। १३०३                                          | श्रीर                    |
| रे१ संयोगिता का सखियों सहित कीड़ी,                        | ३४ तय्य                  |
| • करते <b>इ</b> ए उसकी मानमिक एवं                         | <b>ਡ</b> ਿਚ              |

देहिक श्रवस्था का वर्गन।

गिता का वय और उसके स्वाभा-क सीन्दर्य्य का वर्गान। १३०४ ोगिता के योवन काल की वसन्त तु से उपमा वर्गान । वीरा**ज** का अपमान हुआ जानकर ोगिता का दुखित होना श्रीर वीराज से ही बिवाह करने का करना 🌬 नी मूर्ति का दरवीन के स्थान पर पित होना सुन कर पृथ्वीराज का पत होकर सामन्तें। से सलाह साधन्तों का श्रपना श्रपना मत ाशित करना। चन्द के भाई बालुकारात की सारने 🖟 लिये तै/व्यारी होना 🖟 💌 🎎 ३०७ ह चहुन्रान श्री६ गोइन्दराय दि सामंतों का कहनी क्रि कनी-पर ही चढ़ाई की जाय। . ास का कहना कि बालुकाराय ' मार कर ही यज्ञ विध्वंस किया सकति है। र दिन सभा में आकर पृथ्वीराज बालुकाराय<sup>"</sup>दर् चढ़ाई कुरने के ये महूर्त देखने की श्राज्ञा देना। ाग का यात्रा के लिये, सुदिन ताना। 💮 📲 १६०% नियत तिथि धर तथ्यारी करैके ीराज का श्रुपये लामंतों 'को, ' के अच्छे बीड़े देश /' ' गिराज के कूच के समय का त्रस्व श्रीर शोभां वर्शन। एरी के समय मुसज्जित सेना के में पृथ्वीराज की शोभा 8

वर्णन ।

१३६२

| वर्शन। १३१७ ६७ दुनि सेनाओं का परस्पर मिलना। ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>,</b>                                                                                          | Control of the contro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पेठ कर वहां की प्रणा को हुख हेना । १३१६ वालुकाराय का विश्व देशेन । १३१६ वालुकाराय का वरदेश की तरफ यात्रा करना । १३१६ वालुकाराय का वरदेश की तरफ यात्रा करना । १३१६ वालुकाराय का प्रवीराण पर आके मण करना । प्रणीराण को सेना का संख्या तथा उसके साथ मण करना । प्रणीराण को सेना का प्रना दृढ़ता से ज्यान की चढ़ाई का आतंक वर्णन । १३१६ वालुकाराय का प्रना दृढ़ता से ज्यान की चढ़ाई का आतंक वर्णन । १३१६ वालुकाराय का प्रना दृढ़ता से ज्यान की चढ़ाई का आतंक वर्णन । १३१६ वालुकाराय का प्रना वर्णन । १३१६ वालुकाराय का प्रवा वर्णन । १३१६ वालुकाराय के साथ मारे गण वर्णन । १३१६ वालुकाराय के प्रचा वर्णन । १३१६ वालुकाराय के प्रच वर्णन | ३४ सेना सर्ज कर पृथ्वीराज की चलना                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रेष वालुकाराय का वरदेश की तरफ यात्रा करना ।  श्रेष वालुकाराय का परदेश की तरफ यात्रा करना ।  श्रेष वालुकाराय की सेना की संख्या तथा उसके साथ में जानेवाले योद्धाओं का मण् करना । एव्वीराज की उसके स्वा का वालुकाराय की प्रजा का पीड़ित होकर हाहाकार मणाना ।  श्रेष चहुआन की चढ़ाई का आतंक वर्णन । है श्रेष वालुकाराय का अपने वारों की प्रचार कर उस्ताहिन करना ।  श्रेष पृथ्वीराज की चढ़ाई का आतंक वर्णन । है श्रेष वालुकाराय का अपने वारों की प्रचार कर उस्ताहिन करना ।  श्रेष पृथ्वीराज की चढ़ाई का अध्वर्यान्वित के की वालुकाराय का अध्वर्यान्वित के की वालुकाराय का अध्वर्यान्वित के की वर्ष सिना के व्या सिना सजना ।  श्रेष चहुआन तीम पुनकर बालुकाराय के मारे जाने पर उसके वीर योद्धाओं का कुम्मजाना ।  श्रेष चहुआन साथ की सेनसंख्या ।  श्रेष चहुआन राय की सेनसंख्या ।  श्रेष चहुआन राय की सेनसंख्या ।  श्रेष चहुआन राय की सुमाण्जित सेना को देश वालुकाराय के पचपाती यवन पीदा की वर्ष परस्पर देखा देखी की चहुका ।  श्रेष चालुकाराय की पुनक्ष परस्पर देखा देखी की वरस्पर के पचपाती यवन पीदा की चर्च की प्रचेश की प्रचे | े पैठ कर बहां की प्रणा को दुःख                                                                    | ५३ बालुकाराय का विरंजाना और उसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पात्रा करना ।  शुण्वीराज की सेना की संख्या तथा  उसके साथ में जानेवाले योद्धाओं  का वर्षांने !  शु वालुकाराय की मार भगाना ।  शु पृष्वीराज की सेना का पुनः दृहता से  हाहाकार मुचाना ।  शु पृष्वीराज की सेना का पुनः दृहता से  च्रुहवद होना । जुह का वर्षा ।  शु पृष्वीराज की सेना का पुनः दृहता से  च्रुहवद होना । जुह का वर्षा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का श्वातं के वर्षा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का श्वातं के वर्षा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का श्वातं के वर्षा होना ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज की चहाई का खात सुनं  करा ।  शु पृष्वीराज का चहां सुनं  खात काराय का सार सार जा पृष्वीराज का पुर्व ।  शु वालुकाराय का सार मार गए वालुकाराय का प्रवात ।  शु वालुकाराय का सार मार गए वालुकाराय के साथ मार गए वालुकाराय के प्रचात वालुकाराय के प्रचात ।  शु वालुकाराय के प्रचात ।  श |                                                                                                   | प्रेष्ठ युद्ध स्थल का चित्र देरीन । ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हाथी को मार भगाना।  का वर्षक ने ।  देव बालुकाराय की प्रकृति होकर हाला मुनाना।  देव बालुकाराय की प्रकृति होकर हाला मुनाना।  देव बालुकाराय का प्रकृति होकर हाला मुनाना।  देव बालुकाराय का प्रकृति होकर हाला मुनाना।  देव बालुकाराय का प्रकृति होकर हाला बालुकाराय का प्रकृति होकर बालुकाराय का स्वाप्त का प्रकृति होकर बालुकाराय का स्वाप्त का प्रकृति होकर बालुकाराय का राजधानी का लूटा कार्य होता।  देव कर बहुआन से पुद्र करने के लिये बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के प्रवारा का प्रकृति होकर बालुकाराय के प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा के प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा के प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा का प्रवारा के विषय में कार्य का प्रवारा का प्रवार का प्रवारा का प्रवार का प्रवारा  | यात्रा करना।                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| च्या स्वाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • उसके साथ में जानेवाले योद्धान्त्रों                                                             | हाथी को मार् भगाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हाहाकार मुचाना । १६१६ प्रश्नान की चढ़ाई का श्वांक वर्णन । १६१६ प्रश्नीराज को चढ़ाई की खबर सन १९१४ कर व्यांक के प्रश्निक की चढ़ाई की खबर सन १९१४ कर व्यांक की चढ़ाई की खबर सन १९१४ कर व्यांक की चढ़ाई की खबर सन १९१४ कर व्यांक की चढ़ाई की खबर सन १९१४ व्यांक को मारे जाने पर उसके बालुकाराय के सम्प्रत श्रान । १६१४ वालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के मारे की प्रथंसों वर्णन । १६१४ वालुकाराय के प्रांच की प्रथंसों वर्णन । १६१४ वालुकाराय के प्रांच की प्रयंसों वर्णन । १६१४ वालुकाराय के प्रांच की प्रयंसों वर्णन । १६१४ वर्णन सना की एव्याराज को प्रयं की प्रयंसों वर्णन । १६१४ वर्णन । १६१४ वर्णन सना की एव्याराज को प्रयं सोना मारे प्रयं की प्रयंसों वर्णन । १६१४ वर्णन सना की एव्याराज को प्रयं सोना मारे प्रयं की प्रयंसों के बालुकाराय की प्रयंसों के प |                                                                                                   | च्यूहबद्ध होना । ज्यूह का वर्शन । १३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रधारक का मुख्य पर श्रालकार करा । १६१४ होना । १६१४ होना । १६१४ होना । १६१४ कोर बालुकाराय का श्राक्ष पर श्रालकार के चढ़ाई की खबर सुन कोर बालुकाराय का चढ़ाई की खबर सुन कोर बालुकाराय का मारे जाने पर उसके बालुकाराय का नाम सुनकर बालुका राय का सेना सजना । १३१४ होना से सुनकर बालुका राय का सेना सजना । १३१४ होना से सुनकर बालुकाराय का सेना सजना । १३१४ होना से सुनकर बालुकाराय का राय का सेना सजना । १३१४ होना से सुनकर बालुकाराय का राय का राय का सोना सजना । १३१४ होना से सुनकर बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के पचपाती यवन पोद्धा श्री होना सेना साम सजद श्रीर होना सेना का समझ सेना पर चढ़ाई श्रीर होना होने हेन्द्र सेना का समझ सेना पर चढ़ाई श्रीर होने हिन्द सेनाओं का परस्पर युद्ध वर्षन । १३१७ होने हिन्द सेनाओं का परस्पर युद्ध वर्षन । १३१७ होने सेनाओं का परस्पर सिला । १३१७ होने सेना का होने सेनाओं होने होने सेना का होने होने सेना का होने होने सेनाओं होने होने होने सेना का हो होने सेना का होने होने होने सेनाओं होने होने सेना का होने होने सेनाओं होने होने सेना का होने होने होने सेनाओं होने होने होने होने सेना का होने होने सेना का होने होने होने होने होने होने होने होने                                                                                                                                                                                              | हाहाकार मुचाना। 👵 १३१३                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रश्निराज की चढ़ाई की खबर सुन के के बालुकाराय का युद्ध, बालुकाराय का युद्ध, बालुकाराय का युद्ध, बालुकाराय का मारे जाने पर उसके बालुकाराय का सेन्य सहित पृथ्वीराज के सम्मुख श्राना।  अ बालुकाराय का राजधानी का लूटा जाना।  अ बालुकाराय का राजधानी का लूटा जाना।  अ बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के प्राथ्य की प्रथसां वर्णन।  अ बालुकाराय के प्रचारा के प्रथसां वर्णन।  अ बालुकाराय के प्रचारा वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के प्रचारा वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के प्रचारा वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के प्रचारा वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गए वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गणिय के प्रचार वर्णन।  अ बालुकाराय के प्रचार के प्रचार वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गणिय के प्रचार वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गणिय के प्रचार वर्णन।  अ बालुकाराय के साथ मारे गणिय के प्रचार वर्णन।  अ बालुकाराय के मारे प्रचार वर्णन।  अ बालुकाराय के मारे प्रचार वर्णन।  अ बालुकाराय के मारे प्रच | <ul> <li>चेह चहुत्रान का चढ़ाइ का आतक वर्णन । क्र<br/>४० पृथ्वीरक का भुक्त पर अधिकार ।</li> </ul> | ५६ दोनों सेनाश्रों में परस्पर घोर संप्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बालुकाराय का अध्वयंन्वित के बालुकाराय का मार जाने । १३२२ बालुकाराय के मारे जाने पर उसके बालुकाराय का सेना सजना । १३१४ वालुकाराय का सेना सहित पृथ्वीराज के समुख आना । "विश्व करने के लिये बालुकाराय के साथ मारे गए बालुकाराय के सोथ मारे गए बालुकाराय के प्रांच की प्रथंसा वर्णन । १३१६ बालुकाराय के प्रांच की प्रथंसा वर्णन । "अ बालुकाराय की सनसंख्या । "अ बालुकाराय के प्रचारा का वर्णन । "अ बालुकाराय की सुसल्यामी सेना को प्रथंसा की प्रथंसा के विषय में कि के प्रथंसा के प्रथंसा के विषय में कि के प्रथंसा के प्रथंसा के प्रथंसा के प्रथंसा के प्रथंसा के विषय में कि के प्रथंसा के प्रथंसा के प्रथंसा के विषय में कि के प्रथंसा क |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शर पृथ्वीराज, का नीम मुनकर बालुका- राय का सेना सजना । १३१४ १३ बालुकाराय का सेन्य सिहत पृथ्वीराज के सम्मुख प्राना । १३१४ १३ बालुकाराय का सेन्य सिहत पृथ्वीराज के सम्मुख प्राना । १३१४ १३ बालुकाराय के साथ मारे गए बारों की संख्या वर्णन । १३१४ १३ बालुकाराय के साथ मारे गए बारों की संख्या वर्णन । १३१४ १३ बालुकाराय के पचपाती यवन पोद्धा- भी की वीरता का वर्णन । १३१४ १३ बालुकाराय के पचपाती यवन पोद्धा- भी की वीरता का वर्णन । १३१४ १३ बालुकाराय के पचपाती यवन पोद्धा- भी की वीरता का वर्णन । १३१४ १३१४ १३१४ १३१४ १३१४ १३१४ १३१४ १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्ला बालुकाशाय का अक्षियान्वित ॰                                                                  | बालुकाराय की मारा जाना। १३२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| राय का सेना सजना । १३१५ देश बालुकाराय की राजधानी का लूटा जाना । जाना जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रीर कुपित होगा। "" ""                                                                           | बीर योद्धाओं का जूभजीना। १३२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| के सम्मुख श्राना ।  अध्य चहुश्रान से युद्ध करने के लिये बालु- काराय का द्वार्थिक उत्कर्ष श्रीर श्रीज वर्षान ।  अध्य चहुश्रान राय की सनसंख्या ।  अध्य बालुकाराय के पचपाती यवन पोद्धा ।  अध्य वालुकाराय के पचपाती विक्य पाद्धा ।  अध्य वालुकाराय के पचपाती ।  अध्य वालुकाराय के पचपाती विक्य के पचपाती ।  अध्य वालुकाराय के पचपाती ।  अध्य वालुकाराय के पचपात | ैराय का सेना सजना। १३१४                                                                           | [ [ No. 10 Page 1 - Article 1 : 10 Page 2 : 20 Page 2 : 10 Page 2  |
| काराय का हार्दिक उत्कर्ष श्रीर श्रीज वर्गन ।  अप चहुत्रान राय की सेनसंख्या । १३१६  अप चहुत्रान राय की सेनसंख्या । १३१६  अप चहुत्रान राय की सेनसंख्या । १३१६  अप चहुत्रान राय की परस्पर देखा देखी  अप चहुत्रान राय की प्रस्पित देखा देखी  अप चहुत्रान राय की मुसण्जित सेना की  देख कर चहुत्रान सेना का सम्बद्ध श्रीर व्यूद्ध होना ।  अप दोनों हिन्दू सेनाश्रों का परस्पर युद्ध वर्गन ।  अप चहुत्रान श्रीर मुसल्मान सेना का  १३१७  अप दोनों हिन्दू सेनाश्रों का परस्पर युद्ध वर्गन ।  अप चहुत्रान श्रीर मुसल्मान सेना का  वर्गन ।  अप दोनों सेनाश्रों का परस्पर मिलना ।  अप दोनों सेनाश्रों का प्रस्पर मिलना ।  अप दोनों सेनाश्रों का प्रस्पर सेनाश्रों का  | के शम्मुख श्राना।                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वर्गान । ' वर्गान वर्गान । | <b>४४</b> चहुन्रान से युद्ध करने के लिये बालु-<br>काराय का हार्दिक उत्कर्ष श्रीर श्रीज            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अं की वीरता का वर्णन ।  अं की वीरता का प्रद्यीराज का मुख रोकना ।  अं पृथ्वीराज की उक्त सेना पर चढ़ाई  अर्थ दोनों हिन्दू सेनाओं का परस्पर युद्ध का वर्णन ।  अर्थ दोनों हिन्दू सेनाओं का परस्पर युद्ध का वर्णन ।  अर्थ दोनों सेनाओं का परस्पर मिलना ।  अर्थ दोनों सेनाओं का वरस्पर मिलना ।  अर्थ दोनों सेना और सुसर्पर मिलना ।  अर्थ दोनों सेना और सुसर्पर मिलना का सुर्य दोष्ठ सुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ैवर्गान । १                                                                                       | the same of the sa |
| सेना को पृथ्वीराज की मुख रोकेना । ॥  देख कर चहुआने मेना का सम्रद्ध और व्यूटबंद होना । ॥  देख कर चहुआने मेना का सम्रद्ध और व्यूटबंद होना । ॥  देश दोनों हिन्दू सेनाओं का परस्पर युद्ध वर्शन । १३१७ देश दोनों सेनाओं का परस्पर मिलना । ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६ दोनों सुनाश्रों की परस्पर देखा देखी                                                            | ° श्री की वीरता का वर्गन। ° ","                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| े देख कर चहुआते हैं में का समझ श्रीर व्यूद्ध होता है " श्रीर व्यूद्ध होता है " श्रीर वीरों के मीच पाने के विषय में का विशेष में विशेष म |                                                                                                   | सेना का पृथ्वीराज का मुख रोकमा। "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बर्धन । १३२५<br>वर्धन । १३१७ देनों सेनाओं का परस्पर मिलना । ॥<br>१३१७ देनों सेनाओं का परस्पर मिलना । ॥<br>१६६ बालुकाराय का युद्ध करना । ॥<br>१६६ बालुकाराय की वीरता और उसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | े देख कर चहुआने सेना का सलद                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अह बालुकाराय की वीरतां श्रीर उसकां वार युद्ध । १६३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8</b> द दोनों हिन्दू सेन्नाओं का परस्पर युद्ध                                                  | कवि की उक्ति। १३२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्री वालुकाराय की वीरता और उसका चार युद्ध।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | दे बहुआन और मुसल्मान सेना का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जिताजापन। ॥ वट कालाज का राजा का जान राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🍁 बालुकाराय की वीरता और उसका                                                                      | होर युद्ध । १६३ <b>९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | फतानापन ।                                                                                         | हैं। बंद अधिका जा राग जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ° ( \$2°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृथ्वीराज की जीत होना हे. १३२६  ७० बालुकाराय की जी का स्वप्न । १३२७  ०१ बालुकाराय की स्त्री का विलाप वार्ता। ,,  ७२ पृथ्वीराज का बालुकारा को मार  कर दिल्ली को श्रीना। १३२६  ७३ गत घटना का परिगाम वर्गान। ,,  ७४ बालुकाराय की स्त्री का अयचन्द के  यद्यां जाकर पुकार करना। ,,  १४३१  २ यज्ञ के बीच में बालुकाराय की स्त्री  का कन्नोज पहुंचना। १३३१  २ यज्ञ के समय कन्नीजपुर की  सजावट बनावट का वर्गान श्रीर  जयचन्द को बालुकाराय के मारे  जाने की खबर मिलना। ,,  ३ सात समुद्रों के नाम। १३३२  ३ सात समुद्रों के नाम। १३३२  ३ स्त्रों दिरात्रों श्रीर दिग्पालों के  नाम।  १३३३  • सज्ञ का ज्यंस होना और जयचन्द  • का पृथ्वीस्त्रज के ऊपर चढ़ाई करने  की तैयारी करना। ,,  ७ यह सब भुनकर संयोगिता का | १० पृथ्वीराज का शिकार खेलते समय  शत्रु की फीज से विर जाना । १३३५ ११ सब सेना का भाग जाना । १३३६ १२ केवल १०६ साथियों सहित पृथ्वी- राज का शत्रु पर जे पाना । "  (पनासवां सन्य ।) १ पृथ्वीराज का शिकार खेलने जाना श्रीर कनोज के गुप्त चर का जय- चन्द को समाचार देना । १३३० २० मुध्यीराज का शिकार खेलते फिरना श्रीर सांभ होते ही साठ हजार शत्रु सेना को उसे श्रा घरना । " ३ सब सामन्तों का शत्रु सेना को मार कर विड़ार देना । १३३८ ४ सामन्तों की स्वामिभक्ति का वर्शन । ५ जयचन्द का श्रयने मंत्री से स्यो गिता का स्वयंबर करने की सलाह करना । १३३६ जयचन्द का संयोगिता दो सम- भाने के लिये दूती को भेजना । " दतिका के लक्षण श्रीर उसका स्वभाव वर्शन । " २ द्री का संयोगिता से बचन । "  दतिका संयोगिता से बचन । "  दतिका संयोगिता से बचन । "  दतिका संयोगिता से बचन । "  दिवा का संयोगिता से बचन । "  दिवा का संयोगिता से बचन । "  दतिका संयोगिता से बचन । "  स्वा का संयोगिता से बचन । "  स्व स्व का संयोगिता से बचन । "  स्व सा संयोगिता से बचन । "  स्व संयोगिता से बचन । स्व संयोगिता से बचन । "  स्व संयोगिता से बचन । स्व संयोगिता से बचन । "  स्व संयोगिता से संयोगिता से बचन । स्व संयोगिता से बचन । "  स्व संयोगिता से संयोगिता से बचन । स्व संयोगिता से बचन । स्व संयोगिता से |
| <ul> <li>पह सब<sup>*</sup> भुनकर संयोगिता का</li> <li>श्रपने प्रग को श्रीर<sup>*</sup> भी दृढ़<br/>करना।</li> <li>१३३४</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>दूती का संयोगित से बचन।</li> <li>दूती की बार्ली पर कुषित होकर</li> <li>संयोगिता का उत्तर देवा।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>समय उपयुक्त देखकर जयचन्द का संयोगिता के स्वयंबर करने का विचार करना।</li> <li>र यह मुन कर संयोगिता का चौहान</li> <li>प्रति और भी अनुराग बढ़ना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १० पृथ्वीराज की प्रश्नी और संयो- गिता के विचार । " ११ संयोगिता का बचन । " १२ धा का बचन । १६४२ १३ सहचरी का बचन । ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| १४ पृथ्वीराज के वीरत्व का संकीर्तन ।        | ं ६, बलोच पहार का पत्र पाकर यहा-      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | बुदीन क्वा प्रसन्न होनी। , १३४९       |
| danier m m                                  | ७ शहाबुद्दान का श्रपनी बेगमीं को      |
|                                             | मक्ते भेजना ?                         |
| १६ मुंयोगिता की संकोच दशा का                | ८ हांसीपुर में उपस्थित पृथ्वीराज के   |
| वर्गान। "                                   | सामन्तों का वर्णन । "                 |
| १७ सखी का बचन। १३४४                         | ६ बलोच पहार का संचित वर्शन। १३५०      |
| १८ संयोगिता का बचन। "                       |                                       |
| १९ सखी का बचन। ""                           | १० बलोच पहार का हांसीपुर में          |
| २० संयोगिता बचन(निज पर्ण वर्गान)। "         | े स्थानापन्न होना ।                   |
| २१ दूती का निराश होकर जयचंद से              | ११ बलोच पहार का शाही बेगमीं के        |
| संयोगिता का सब हाल कह सुनाना। १३४५          | लिये रास्ता देने को पन्जूनराय से      |
| ३२ संयोगिता के हठ पर् विद कर                | कहना श्रीर रघुवंशराम का उससे          |
| ं जयचर्यः का उसे गंगा किनारे                | नाहीं करना। १३४१                      |
| निवास देना ।                                | १२ बड़े साज बाज के साथ बेगम का        |
| ३३° गंगा किनारे निवास करती हुई संयो-        | श्राना श्रीर चामंडराय का उसे          |
| ्रिता को फाँठिका का भीग ज्ञान               | लूटने की तथ्यारी करना। "              |
| अपदेश। १० % "                               | १३ बेगम के पड़ाव का वर्शन । "         |
| २४ संयोगिता का अपना हठ न छोड़ना । १२४६      | १४ बलोच पहारी का सामन्तों के पास      |
| 48 Hallotti all statt so a su si sin 1 2704 | जाकर शाह का वर्शन करना। १३%           |
|                                             | १५ सामन्तों का रात को धावा करके       |
|                                             | बेगम को लूटना।                        |
| ् (५१) हांसीपुर युद्ध ।                     | १६ बेगम के सब साथियों का भाग          |
|                                             | जाना श्रीर बेगम का सामन्तों से        |
| ् (इक्यावनवां समय ।)                        | प्रार्थना करना । १३५३                 |
|                                             | १७ धन द्रव्य लूटकर चामंडराय का        |
| १ दिल्ली राज्य की सरहद में कन्नीज           | ं हांसीपुर को लीटना और बेगमीं का      |
| की फीज का उपद्रत करना । १३४७                | शहाबुद्दान के यहां जा पुकारना । १३४३  |
| र पृष्ट्वीराज का हांसीगढ़ की रचा के         | १८ बेगम का शाह के मुखर्जावी सेंब्रकों |
| लिये सामन्तों को भेजना । "                  | को धिक्कार देना। १३४:                 |
| ३ हांसीपुर का मेंअच्छे पक्का कर के          | १६ मार्बी के त्रिलाप वाक्य मुनकर शाह  |
| पृथ्वीराज का शिकर खेलने की                  | १६ माना के विलाप पार्च पुरानार राख    |
| ्र जाना ।°° ३°°. "                          | का संकुचित श्रीर कोधित होना।          |
| ४ बलोच पहारी का यहानुद्दीन के               | २० शहाबुद्दीन का अपने दर्बारियों से   |
| साथ हांसीगढ़ पर चढ़ाई करने का               | सुब हाल कहना। १३४९                    |
| षडयंत्र रचना। १३४८                          | २१ बाहाबुदीन का 'माता' की मर्यादा     |
| र्थ पुष्वीराज का उक्त वर्ष अजमेर में        | ° कथन कर के दिल्ली पर चढ़ाई के        |
| • रहना। "                                   | िलिये तथ्यारी का हुक्म देना। 🥕 🥕      |
|                                             | 1.                                    |

•

| २२ तत्तारे खां का साह की श्रीहा मान .             | ४३ शाही भीज का बल कर के किले .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर सदद के लिय फरमान फ़िन्ना । १३५६                | • का फाटक तोड़ देना । १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २३ शहाबुद्दीन की दुढ़ता का वर्णन । "              | <b>४४</b> चामुंडराय के उत्कर्ष बचन । १३६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २५ ग्रहाबुदीन का राजसी तेज वर्गान । १३५७          | ४५ युद्ध होते होते साम होजाना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २५ शहाबुद्दीन का अपने योदाओं की                   | युद्ध बन्द होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 'ख़ातिस् करना ।                                   | ४६ प्रातःकाल होते ही पुनः युद्धारंभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २६ शहाबुद्दीन का अपने मंत्री से वीर               | ह्येना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चहुआन पर अवश्य विजय प्राप्त                       | ४७ गृढ़ में उपस्थित सामन्तों के नाम । १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| करने की तरकीब पूछसा।                              | ४६ दोनों सेनाओं में युद्धे आरम्भे होना। ·"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २७ राजमंत्रियों का उपयुक्त उत्तर देना । १३५८      | धह युद्ध का वर्गान और देस चोट से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २८ शाह का तत्तार खां से प्रश्त करना। "            | युवन सेना कह परास्त होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २६ तत्तार खां का हांसीपुर पर चढ़ाई                | प्र॰ इस युद्ध में, खेत रहे जीवों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| करने को कहना। "                                   | संख्या १ १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३० हांसीपुर पर चढ़ाई होने का मसौदा                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रका होना। १३४६                                  | ४१ सूलील खां का प्रतिज्ञा करके भावा<br>करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३१ शहाबुदीन की आशा । ,,                           | १२ दोनों श्रोर से बड़े जोर से लड़ाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३२ तत्तार खां की प्रतिज्ञा।                       | ४२ दोनों श्रोर से कड़े जोर से लड़ाई का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३३ शाही दरबार में बलोच पहारी का                   | ਪਤ ਕਰਤੇ ਲਾ ਗਲਵਿਤ ਕੀਵਿਤ l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उपस्थित होना ।                                    | १४ सामन्तों की जीत होना और सबन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३% राजनी के राजदूतों का सिन्ध पार                 | सेना का परास्त होकर भागना । °१३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| होना। १३६०                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३५ यवन सेना का हिन्दुस्तान की हद                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| में बढ़ना ।                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २६ तत्तार खां और खुरसान खां की                    | (५२) दिसीय होसी युद्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अनी सेनाओं का आतंक और                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ृ शोभा वर्णन्। "."                                | (बावनवां समय ।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३% ततार खां का पड़ाव दस कोस                       | के तत्तार खां का पराजित होना खु <b>र्</b> ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्चाम चलामा । १३६१                                | कर सहाबुद्दीन को कोध करके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | भांति भांति की यवन सेना एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३६ शाही सेना का इांसीपुर के पास<br>पड़ाब डालना। " | Branch Committee Committee of the Commit |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३६ गाही सेना का इांसीपुर को बेरना। १३६२           | २ वरन वरन की व्युह्बद्ध यवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४० मुसल्मानी जातियों का वर्गन । भ                 | सेना का हांसीपुर को बेरना । १३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४१ पवन सेना की व्यूह रचना की                      | ३ शक्त बुदीन का सामन्ती को किला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वर्णनः।                                           | छोड़ देने का संदेसा मेजना । 🤰 🦏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४२ युद्ध वर्णन । १३६३                             | थ शहाबुद्दीन का संदेसा पाकर साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| • न्तों का परस्पर सलाह श्रीर बाद<br>विवाद करना । १३७२<br>• ५ सामन्तों का भगवती का घ्यान करना। "<br>• इांसी के किले में स्थित सामन्तों के<br>नाम श्रीर उनुका वर्गन । " | , बुलाने के लिये कहनान १३७९<br>२३ राजत समरसी जी का हांसीपुर की<br>तरफ चलना<br>२४ हांसीपुर को छीड़कर आए हुए सा-<br>मन्तों का पृथ्वीराज से मिलना । " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>कुछ सामन्तों का किला छोड़ देने</li> <li>का प्रस्ताव करना परन्तु देवराब</li> </ul>                                                                            | २५ पृथ्वीराज का सब सामन्तों को सममा<br>बुस्ता कर सांत्वना देना। १३८०                                                                               |
| ं बग्गरी का उसे न मान्ता । १३७२<br>रू क्रि का कहना कि समयानुसार                                                                                                       | २६ पृथ्वीराज का सामन्तों के सहित<br>हांसीपुर पर चढ़ाई करना।                                                                                        |
| सामन्त लोग चूक गए तो क्या । "<br>£ देवराव बगग्री का वचका । १३७३                                                                                                       | २७ पृथ्वीराज के हांसीपुर पर चढ़ाई की, तिथि।                                                                                                        |
| <ul> <li>कल्हन श्रीर कमधुज्जु का बग्गरी     राय के बचनों का श्रनुमोदन करना।     सातों भाई तत्तार खां का तलवारें</li> </ul>                                            | २८ सुसिज्जित सेना सिहत पृथ्वीराज की<br>चढ़ाई का आतंक वर्शन । १३८१<br>२६ रावल का चहुआन के पहलेही                                                    |
| बांचवा और इांसीगढ़ पर आक<br>नेगा करना।                                                                                                                                | हांसीपुर पहुंच नाना । १३८२<br>३० समरसीनी के पहुंचतेही यवन सेना                                                                                     |
| १२ अन्यान्य सामृतीं की अकर्मगर्यती<br>स्रोर देवसय की प्रशंसा वर्णन । १३७४                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| १३ देवराव बग्गरी की बीरता। १३७४<br>१४ युद्धारंभ श्रीरद्भुद्धस्थल का चित्र वर्णन। "<br>१४ देवकीर्ण बग्गरी का बीरता के साथ                                              | ३२ यवन श्रीर रावल मेना का यद                                                                                                                       |
| ्रमारा जाना । १३७६<br>१६ जीर अपगरी का मोच प्राना। "                                                                                                                   | ३४ समरसीजी के भाई श्रमरसिंह का                                                                                                                     |
| १७ इस युद्ध में मृतु बार सैतिकों की<br>नामानली ।                                                                                                                      | भरता। ३५ युद्धस्थल का चित्र वर्गान। , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                          |
| १८ एक सहस सिपाहियों के मारे जाने<br>प्रत्यभी सामन्तों का किला न                                                                                                       | धावा करना। " १३८५                                                                                                                                  |
| क्रोड़ना। १३०७<br>१-६ पृथ्वाराज को स्वप्न में हांसीपुर का<br>दर्शन देता।                                                                                              | ३० चार युद्ध वर्णन। ,ः , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                         |
| २० पृथ्वीराज प्रति हॉसीपुर का बचन । १३७८<br>२१ हांसीपुर की यह गति जान कर                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| पृथ्वीसाज का धवड़ा कर कैमास से<br>सलाह पूछना।                                                                                                                         | ४० दूध्वीराज के पहुंचतेही याही सेना<br>का बल हास होना।                                                                                             |
| २२ केमास का रावल समरसी जी को                                                                                                                                          | <b>४१</b> पृथ्वीराज का यवन सेना को दबाना ो                                                                                                         |

| अरे रावल और चुनुआन की सम्मिलित शोमा वर्शन। "१३८६ अरे रगस्थल की बसंत ऋतु से उपमा वर्शन। "अर्थ मुख्य मुख्य वीरों के मीरे जाने से ग्राह का हते।त्साह होना। "अर्थ यवन सेना के मृत योद्धाओं के नाम। ""अर्थ यवन बीरों की प्रशंसा। १३९० हिन्दू पच की प्रशंसा। १३९० हिन्दू पच की प्रशंसा। १३६१ अर्थ हिन्दू पच की प्रशंसा। १३६१ अर्थ सामन्तों का वीरता मय युद्ध करना। "अर्थ उपस्थित होना। १३६२ पृथ्वीराज के वीर वेप और वीरता की प्रशंसा। १३६२ पृथ्वीराज के युद्ध करने का वर्शन। "१३६४ पृथ्वीराज के युद्ध करने का वर्शन। "१३६४ अर्थ कीवऋत वीर-मत-मुक्ति वर्शन। "४६ प्रातःकाल होतेही दोनों सेन्धओं का सजद्ध होना। १३६४ पृथ्वीरा लोगों का युद्ध उत्साह ""४६ मूरवीर लोगों का युद्ध उत्साह वर्शन। १६६६ संमन्तों की रगोधत श्रेगी का कम वर्शन। "१६६९ पृथ्वीरा लोगों का युद्ध उत्साह ""४६ युद्ध का अचम आनन्द कथन। १३६८ युद्ध का अचम आनन्द कथन। १३६८ युद्ध में मारे गए वीरों के नाम। ""४६ तत्तार खां का मनहार होकर भागना। | दह युद्ध में मृत वीरोंध्के नाम ।  १७ हांसी युद्ध सम्बन्धी तिथि वारों का वर्णन ।  १८ रावल और पृष्वीराज का दिल्ली को जाना ।  १८००० हर्स रायल का दिल्ली में बीस दिन रहना ।  (तर्णनवां समय ।)  १० द्वावचंद की स्त्री का पृष्ठना कि विवाद को उत्तर देना ।  १ सहवा युद्ध क्यों हुआ ।  १ सहवा युद्ध का पृथ्वीरीज को पास दूत के महा ।  १ सहवा की स्त्रा के लिये किसे के महा की स्त्रा को लिये किसे के महा की प्रयोग को प्रयोग ।  १ पज्जून राय की प्रयोग ।  १ पज्जून राय और राहाबुद्धीन का मुकाबिला होना ।  १ १८०४ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६५ खेत भरना होना और लाग्रों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२ युद्ध वर्णन। ०. "<br>१३ पञ्जूनराय की वीरता। १,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -इठवाया जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४ यवन सेना का भाग उठना । १४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . " !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

5855

१४१२

1813

२० पृथ्वीराज का दंड लेकर शहाबुदीन को पुन छोड़ देना।

१५. पञ्चनराय की प्रशंसा । पुज्जूनराय का संदेसा कहना। र गहाबुद्दीन का कुपित होना। १६ पञ्जूनराय का दिल्ली आना और ६ इधर नागौर में किलेबन्दी होना। • याह का गजनी को जाना। १० पञ्जून राय की वीर व्याख्या । ११ यवन सेना का नागीर गढ़ घेर (५४) पञ्जून पातसाह युद्ध प्रस्ताव। कर नोल चलाना। १२ राजपूत सेना का घबड़ाना और (चौवनवां समय ।) पञ्जूनराय का उसे धैर्च्य देना। १ और सामन्तों को छोड़कर पञ्जून का १३ पज्जूनराय का यवन सेना पर रात नागीर जानी 🏲 को धावा मारना । २ मनदीन शाह का गजनी को जाना १४ मुसल्मा न सेना के पहुरुश्रों का शोर श्रीर पञ्जून राय को प्राुस्त करने मचाना श्रीर सेना का सचेत होना। की चिंता करना। १५ हिन्दू श्रीर मुसल्मान दोनों सेनाश्रों ३ धम्मायन का गजनी को समाचार देना। का युद्धं। र शहाबुदीन का मंत्री से पञ्जूनराय १६ दोनों में तलवार का युद्ध होना । के गास दूत नजने की आका देना। १७ पञ्जूनराय के पुत्रों का पराक्रम । इयर सेना तथ्यार करना । १८ पज्जूनराय का शहाबुद्दीन को पकड़-५ यवनदूत का नीगौर पहुंचना। ना और किले में चला जाना। पँजन राय का इँस कर निधड़क १६ यवन सेना का भागना।

**अत्तर देना**। •

त का गजनी जाकर शाह से



## पृथ्वीराज रांसो

तीसरा भाग

# अथ घ्यर की लड़ाई रो पस्ताव लिख्यते।

~(उन्तीसवां समय।)

: पृथ्वीराज़ साठ हज़ार सवारं छेकर दिल्ली का प्रबन्ध कैमास , को सौंप कर शिकार खेलने गया, यह समाचार

: ग्ज़नी में पहुंचा।

कवित्तं ॥ दिक्कियपति प्रथिरांज । अवनि आषेटक 'विसय ॥

साठै सहस असवार । जाइ लग्गा धर ढिझय ॥

भूनि धरा पतिसाह । रहे पेसीर 'सुथनाय ॥

सय्य लिये सामंत । दिली कैमास सु कानय॥

म्रगया सु रमय प्रथिराज बर । गज्जन वै धर धूसिये॥

कूसरी इंद्र विखेस बेर । सुभर सरस ढिग सम्भिये ॥ इं॰ ॥ १ ॥ दुतों ने जाकर गज़नी में शाहि को समाचार दिया कि पृथ्वीरीज

धूमधाम के साथ शिकार खेळने को निकळा है।

दूहा ॥ गर्इ षष्र असान की । उट्ट चढ़े असवार ॥

· · ढिस्री धर किजे तथत । दिसि गञ्जने पुकार ॥ छं ।। २ ॥

प्रशिर्म साजत पवंग। है मै नर भर भार॥

दिल्लीपतिं आषेट चिंद् । कुइकवान इयनारि ॥ छं॰ ॥ ३ ॥

हेरा करि पेसोर चुव । सहस सिंह सुभ वाज ॥

सोन पंच विच पंच दोइ। गल यज्जे अयाज ॥ छं० ॥ ४॥

(१) ए. विल्लिय, ढिल्लिय। (२) ए. इ. को. धरतिब (३) ए. इ. को. मतिय। (४) ए. पैच।

शहाबुद्दोन के भेजे हुए गुप्त चर ने पृथ्वीराज के शिकांर खेळने का समाचार छेकर गुज़नी में जाहिर किया।

किय पर्वार प्रियराज। चले च्यारों चतुरब्रर॥
लीय पर्वार प्रियराज। चले पच्छे गञ्जन धर॥
किय सलाम जब दूत। तबिह तत्तार सु बुक्तिक्षय॥
कहा करंत दिलेस। चढ़त गिरबर धर धुज्जिय॥
सँग भत्त पट्ट सामंत चिल। तीन पाव लव्यह तुरी॥
च्यान स्र बीर नरवर सकल। उड़ी बेह धर उप्परी॥ छं०॥ ५॥
चाषेटक दिन रमय। संग स्वानं धन चीते॥
नावक पावक विपुल। जिक्क दिन जामहं जीते॥
सहस तुरी बघ्यह सु। संत मेघा बाल कंठिय॥
सौहगोस पुच्छिय सु। लंब सिर्धरं सिर पुट्टिय॥
जुर्रा के बाज कुही गुहा। धानुक्की दारू धरा॥
वहु काल भाख वदकं बिला। जम भय तव जित्तिय धरा॥ छं०॥ दे॥

सुलतान ने प्रतिज्ञा की कि जब मैं पृथ्वीराज को जीत लूंगा तभी हाथ में तसबीह (माला) लूंगा।

रमै राज आषेट। सत्त एकल बल भंजी॥
पंच पथ्य परिगाइ। रंग आप्यन मन रंजी॥
सइस एक बाजिच। इर किरनह संपेषे॥
सिन गोरी साहाब। दाह दिल महन बिसेषे॥
जित्तींव जब प्रथिराज कों। तब तसवी कर मंडिहीं॥

रामंबं सह नहह करों। जुगित साह तब 'बंडिडी'॥ बं॰ ॥ ७ ॥ खुरासान, रूम, हवरा और बलख आदि देशों में सुलतान का सहायता के लिये पत्र भेजना।

<sup>(</sup>१) इ. को. ए.-सित्त।

<sup>(</sup>२) मो. को. कु.-पुन्छिय।

<sup>(</sup>३) ए. इ. को.-जु।

दूहा ॥ देस देस कगाद फटे। पेसंगी पुरसीन ॥ ं ं ं रोम हबस ऋ बलक में। फट्टे पह ऋप्पान ॥ छं ।। ८॥ पांच लाख सेना लिए सुलतान का पृथ्वीराज की ओर आना और दूत का यह समाचार पृथ्वीराज को देना।

किवत्त ॥ सिलह लोह सज्जंत । लध्य पंचह मिलि पष्पर ॥ क्रंच क्रेंच धरि घरे । गुरज धारी लघ गष्पर ॥ कोस देहं दह क्रच । आइ गिरवान सपत्ती ॥ दीरि पूत दिल्लेस । जाम कर चय दिन वित्ती ॥ मुकाम कियो भेषिराज चपं । तहां घवरि किह दूत सब ॥ गोरी निरंद है गै सुभर । सिज आयों उप्पर सु अप ॥ छं० ॥ ६ ॥

त्रं ज्ञुक्लः ३ रविवार की दो पहर के समय पृथ्वीराजा ने कूक कियां और वह घघ्घर नदी पहुंचा।

चैत भास रिव तीज । सेत पष्यह कल चंदह ॥

भैयो सुद्नि मध्यान । चळो प्रथिराज निरंदह ॥

काटक सबर हिस्सोर । भार सेसह करि भृग्यिय ॥

चित्र सामात सक्ताज । नह सुर उत्रांगर जिग्गय ॥

गाज रोर सोर बंधे घँटा । सिलह बीज सिलकाविलय ॥

पण्योह बीह सहनाइ सुर । निद् घष्ट्यर मेलान दिय ॥ छं० ॥ ६०॥

काराज रोर की सुनाह के कन का क्यांन ।

,शहाबुद्दीन की सेना के कूच का वर्णन।

दूहा शे. आयो. आतुर उप्परह । पैसंगी पतिसाह ॥

ं पच्छांदे आदल प्रवस्त । भग्गे राह विराह ॥ छं० ॥ ११ ॥

बर्न व्यून तहां देषिये । घंटा रव गर्भराज ॥

सन्नाहां सन्नाह रिज । पष्पर सष्पर साज ॥ छं० ॥ १२ ॥

भई हलोइल सेन सब । पान व्यूह वर घेत ॥

लैंग्य एक भर अंग में । छच धन्यों सिर जैत ॥ छं० ॥ १३ ॥

(१) स्रो.-अमर सु निगयः। (२) ए.-पापीह । (३) क.-पन्छाहीं।

हुत्र र्रामंक सुं दिसि बिदिसि । हुत्र संनाह सनाह ॥ इत्र हलोहल सुभ्भरम । दोज दिन इक राह ॥ छं० ॥ १४ ॥ •

#### सेना का वर्णन।

चोट्रक ॥ हुन्त्र सह सु सहह नह भरं। घन घेरिक कीय सु फीज वरं॥ लघ लघ्य मिले दल संमिल्यं। नर भहव बृाहल संमिलयं॥

> सु अगे इथनारि अपार सर्ज। तिन देघत काइर ट्रैरि भजं॥ तिन पिठ्ठ इजार उमत्त चले। छह रित्त भेन्नरंत करी तिहले॥ ॐ छं०॥ १६॥

तिन पिट्टह फौज गर्डब्बरयं। धरि गोरिय मुट्ट करं धरियं॥ कमनेत अभूल सु लघ्व लियं। तिन मध्य ततारह छन्न दियं॥ े ्र इं॰॥ १७॥

लष दोय गुरज्ज स गण्षरियं। षुरसान दियं दल प्रविध्यं॥ बलकी उमराव सु सत्त सयं। निसुरत्तह लष्ष हुकस्म भयं॥ • इं० ॥ १८॥

पुरसान तनं दल उप्पटयं। मनुं साइर सत्त उलट्ट भयं॥ हैं। जल बानिय पानिय ऋड सरं। लोहानिय पानिय पेत परं॥ छं०॥ १८॥

हबसी उजबक्क हमीर भरं। कलबानिय रुम्मिय अग्रिशं॥ सरबानि ऐराकि मुगल्ल कती। बहु जाति अनेक अनेक भती॥ हं ॥ २३औ

(१) ए.-करंत। (२) ए.-जब। (३) ए.-ध्यानिय।

उत्तरिय नइ गोरीस पहुं। बज्जा दस दिसि बिज्जिल ॥
मानी कि भइ उत्तरी मही। साइर 'खंबु गर्जिजया ॥ छं॰ ॥ २१॥
पृथ्वीराज ने भी अपनी सेना को संजित कर
चामएडराव को आगे किया।

दूहा ॥ दिल्लीपित फौज़ह रची । दियो जैत सिर छच ॥
्चामंड राः अग्गे भयौ । मनों सु गिरवर गत्त ॥ छं॰ ॥ २२ ॥
पृथ्वीराज ने अपनी सेना की गरुड़व्यूहाकार रचना की ।

कित्त ॥ फौज रची सामंत । गरुडू व्यू हं रचि गहिय ॥

पंत्र भाग प्रथिराज । चंच चावंड सु गृड्डिय ॥

गावरि ऋताताइ । पांडू गोइंद सु ठिट्टिय ॥

पुच्छ केन्र चौहान। पेट पन्मारह पहिंग॥

सुंडाल क्राल अंगो धरे। वित्व दोइ मलहन्न किय॥ चालंक वान गोरे प्रवल। मानहु अंधिक मार दिय॥ छं०॥ २३॥

दोनों सेनाओं का साम्हना होना। एक हजार मीरों का कैमास को घेरना।

तत्तारह उप्परह । जित्त चावंड चलायौ ॥ दुंहूं फीज अग्गंज । दुहूं भुज भार भलायौ ॥ मीर बान बरषंत । धार धारा हर लग्गौ ॥ बाह्री चाम डराइ । भूमि तत्तारह भग्गौ ॥

र उत्तरे मीर से पंच दुइ। दाहिमा किनी दहन॥
ं पहिले जुः भुभभ दिन पहिल कै। मची जुड ज़ाने महन॥ छं ।। २४॥

तज्ञार खाँका घायल होना । भीरों की वीरता ।

भूमि पःयौ तत्तार । मारि कमनेत प्रहारे॥

ग्रक घाव दोइ टूक् । परे धारन मुहु धारे॥

१) प्र.-अंबर। (२) ए.-कढ्ढे दोई कल कियं।

'पुर कंज्जी पुरतार । चमित चामंड चलायो ॥ भरे बच्च सिर इंच्च । एक बहु लष्यन धायो ॥ जब परे बूंद तब बीर हुच । सत्त घरी साइस घरे ॥ तिनमा 'कटक चिविधी घड़ा। एक एक पग चनुसरे ॥ छं०॥ २५ ॥

कैमास का घायल होना और जैतराव का आगे बढ़ कर उसे बचाना।...

पान पान आपूर । अष्ठ सहसं बहु गण्यर ॥

परिय पंति अवनेस । पारि बहु ैअप्यर गण्यर ॥

'हयी नेज चामंड । बीर दो सहस लरे भरु॥

हिस्त एक बिन दंत तिमह तिन मधी सहस कर ॥

दाहिस्मराव मुरळ्यो पऱ्यो । दो यो अत महा बिलय ॥

मानों कि अग्र अञ्जर बही । केलि समस्के रिन बट किलिय ॥

क् ॥ २६ ॥

चावंडराव ने ऐसा घोर युद्ध किया कि सुलतान की सेना में कहर मच गया।

धपी 'सेन सुरतान । 'मुट्ठि छुट्टी चावहिम् ॥

मनु कपाट उधायो । कूह फुट्टिय दिस्सि बिहिसि ॥

मार मार मुष किन्न । जिल्ल चावंड 'उपारे ॥

'परे सेन सुरतान । जाम इक्कह परि धारे ॥

गज बच्च घत्त गाढ़ी यच्ची । जानि सनेही मिंटयी ॥

'चामंडराइ करि वर कहर । गोरी दल बल 'कुट्टयी ॥ छं० ॥ १० ॥

जैतराव के युद्ध का वर्णन। जैत राइ जडधार। लियो कर दंत मुख्य कर ॥ :: परे बज सिर धार। मनों सेना सिर उष्पर॥

(१) ए.-पुर। 🔭 (२) ए.-कमंघ स

(३) मो.-परिकर, इ.-पष्पर। (४) इ.-पयौ, य.-मयौ। (५) मो.-मुहि

(६) मो.-तुष्टि। (७) ए.-उपारे (८) ए. इड. को,-खुद्दयो।

पुरसानी बंगाल । मनह 'इंड्रर रमावै ॥

: भरे पत्र जोगिनी । उक्र नार्रद बजावे ॥

; अपछरा गीत गावत इला । तुंबर तंत बजावहीं ॥

सुरतान सेन दिखेस बर । 'सम्म मम्म जस गावहीं ॥ छं० ॥ २८॥

युद्ध का रङ्ग देख कर सुळतान सिर धुनने छगा, जेतराव

और खुरासान खां की तुमुळ युद्ध हुआ ।

सिर धूनत पतिसाह। धाह सुनि सेना सिष्यय॥ लुष्यिः लुष्यिः मुद्दे धार। परे वष्यन सो विष्यय॥ जम सो जम आहुरै। स्तर जुट्टै दोइ घुट्टै॥ नई गंठि तन जोगे। स्तर मुँडावलि घुट्टै॥

षुरसान जेत अब्बूधनिय । धार धार मुह कट्टिया ॥

, गेसी न जुड़ दिख्यो सुन्यो । दारुन मेळ दबट्टिया ॥ छं ।। २८॥

• मनु दाद्सं सूर्ज्ज । इथ्य चंद्रमा महा सर् ॥ चित्र देशार प्रसम्बे । तादि धर गोरिय सम्भर

जिन उप्पर घलमले । ताहि धर गोरिय सुम्भर ॥ कटक क्रह किलकार । सार परमार बजायो ॥

भिरि अंज्यी मुरतान । एक एक इ मुष्धायी ॥

• सिर सार धार बुब्बी प्रहर । तब दी यी पञ्जून भर ॥

निसुरत्ति षात्रं लष्ण्ह बली। लष्प एक पाइल सुभर्॥ छ० ॥३०॥

घोर युद्ध हुआ। निसुरत खां मारा गया। दोपहर के

समय पृथ्वीराज की विजय हुई।
हिंही । मचे कह कहं, बहै सार सारं। चमके चमके, करारं सुंधारं॥
अभके अधके, बहै रत्त धारं। सनके सनके, बहै बान भारं॥

हं ।। ३१ ॥ इब्ह्रें इब्ह्रें, बहें सेल भेलं। इल्ह्रें इल्ह्रें मची ठेल ठेलं॥ कुकें कूक फूटी, सुरत्तान ठानं। बकी जोग माया, सुरं ऋण्य यानं॥

छ॰ ॥ ३२ ॥

• (.१) ए. क. को. दंडूक। • (२) ए:-बमा।

( ३ ) ए. क. की.-हूक हूकं। (१) ए. क. की.-धारं। (१) मी.-धीरं।

```
E¥3
                          पृथ्वीराजगुसो।
                                                 [ उन्तीसवां समय ८
      बहै चंद्र पट्टं, उघट्टं उलट्टं। कुलट्टा 'धरे ऋण्य, ऋण्यं उहट्टं॥
       दडकं वजे सच्छं, मच्छं सुटट्टं। कडकं वजे सैन, सेना सुघट्टं ।
                                                छं ।। ३३.॥
      बहै इच्छ परमार, सिरदार सारं। परे सेन गोरी, बहै रत्त धारं॥
      पःयो षान निसुरत्ति, सेना सहितां। हुत्री सूर मध्यान, दिख स जितां॥
                                                छ ।। इशा
एक ठाख काठंजरों का धावा, कान्ह चौहान के.आंख की
       पट्टी का खुलना और उसका घोर युद्ध करना ।
कवित्त ॥ कालंजर इक लब्घ । सार सिंधुरह गुड़ाके ॥
      मार मार मुष चने । सिंघ सिंधा मुष धाने ॥
      दौरि कन्ठ नरनाइ। पटी छुट्टी क्वंधिन पर॥
      इथ्य लाइ 'किर्वान । रंड मांसा किन्निय इर्॥
      बिहु बाह लष्य लोहै परिय। जानि क्षरिब्बर दाह किय॥
      उच्छारि पारि धरि उपरें। कलह कियो कि उघान किय॥
भुंजंगी ॥ बुटी श्रंषि पट्टी, मनो उगि सरं। गिरे काइरं, सर बडे सनूरं॥
      लियं इथ्य करि वार, भंज कपारं। पिये जोगनी पच, कीयें डकारं।।
                                                छं ।। इहं ॥
    • वहै अच्छरी इथ्य, अन्नेक सथ्यं। करं सूर संम्हालिये, धिल्ल बय्यं।।
      कर कज्ज साई, समप्पे सुघट्टं। लियं कन्द गोरी, तनं मारि यट्टं॥
कालञ्जर के टूटने ही सुलतान की सेना का आगना । कन्ह
  चौहान का कमान डाल कर सुलतान को पक्ड लेना।
कवित्त ॥ कालंजर जब परिय । भगिय सेना पतिसाहिय ॥
      पंच फोज एकठु। कन्द्रै करवारि 'सम्हारिय ॥
                 (२) मो - वर्।
   (१) ए.-धरा।
                                     (•३) ए.-अंषनि।
   ( ४ ) ए. क. को.-करिवार।
                                     (१) क. सम्माहिय।.
```

धर पारे बहु मीर। सथ्य जब सेना भिग्यं॥ ...
गर घत्ती कंमान। जियो गोरीय उछंगियं॥
उत्तरे मीर पच्छे फिरे। हाय हाय मुष हुंक वो॥
पज्जून के जि मुष मीर को। कन्ह जे ह गोरी ब यो। छं०॥ ३८॥
पज्जूनराव का मीरों को काट काट कर देर कर देना।
कन्ह का सुलुशान को पकड़ कर अपने घर ले आना।
जनु उद्यान हजाइ। पवन चले ज्यों बांधे॥

जनु उद्यान इलाइ। पवन चल्ले ज्यों बांधे॥
त्यों प्रजून नरिंद। मीर जमदह सांधे॥
परे मीर से मृत्र। विष् रन छंडिव भज्जे॥
चनमर छच रषत्ता। तषत लुट्टी ज्यों सम्जे॥

कन्रा नरिंद पतिसाह की। गयी यान अपन बिलय॥ पंमार सिंघ लम्यो सु पया। चाव भावकीरति चलिय॥ छं०॥ ३८॥

कन्ह का सुलतान को अजमेर लेजाना और उसे वहां किले में रखना।

'रहै करू अजमेरं। \* गयौ चहुआन जैत लिय॥
ध्रिर अगोरी निरँद। दौरि प्रथिराज सुद्द दिय॥
गयौ अप्य अजमेर। के लिए पितसाइ निरंदह॥
दिन किज्जे महिमान। पास उद्दा रहे दंदह॥
वैठारि तर्षत सिर इद दिय। सभा विराज सु पहुंभर॥
सिरू फेरि चैर दिज्जे दुनी। यौं रुष्ये पितिसाइ दर॥ छं०॥ ४०॥

पृथ्वीराज की जीत होने का वर्णन और लूट के माल की संख्या।

एक क्षं वाजिन । सहस तीनह मय मत्तह ॥ लक्ष एक तीषार । तेज ऐराकी तत्तह ॥

(१) ए. को. हरे। \* ए. क. को. किए पैतिसाह नरिंद हिय।

ए ए. क. को.-तहां चहुआन जैत लिह ।

श्रात्यं हिष्यंनी। सत्त से सत्त सु भारिय॥ चामर छव रवतं। साहि जिन्निय घर सारिय॥ सामंत छर कहिविध भरिग। पट्टे घाव सु बंधिये॥ रन जीत सोधि संभर धनी। बज्जे स्नत सु बिज्जिये॥छं०॥४१॥ पृथ्वीराज को सब सामंतों का सलाह देना कि अबकी बार शहाबुद्दीन को प्राण दंड दिया जाय।

'रची सभा प्रथिराज । स्वर सामंत बुलाए ॥
गोयँद निद्दुर सलए। कन्छ पितसाइ पठाए.॥
करी दंड सिर छच। राम प्रोहित पुंडीरह ॥
रा पञ्जून प्रसंग। राव हाहुलि हंमीरह ॥
इत्तने मत्त ममभाह मिले। हम मार्रे छोरे न अव ॥
हेहै न हास्य अवते हमें। पिर्क न आहर है इह सु कव ॥ हैं ०,॥१२॥
कन्ह का कहना कि अवकी पंजाब देशे हो कर

इसे छोड़ दिया जाय।

तव बुच्यो प्रथिराज । कहै काका त्यों कि ज्जिय ॥ ं जेता रंजक होइ । तिता लादा भरि लिज्जिय ॥ ं जग्य कियो पंडवन । हेम काचो ेउन ज्ञान्यो ॥ ं त्यौं लभ्यौ पितसाहि। लख् लोहा हम मान्यौ ॥.•

किर दंड करू पितसाह को। लोहानी संख्यौ दियौ ॥

असवार सहस सच्यों चलें। कर सिर करू इती कियौ ॥इं०॥४४॥

कन्ह का अजमेर से बादशाह को दिल्ली लाना। शाह का कन्ह को एक मणि और राजा को अपनी तलवार •

नंजर दे कर घर जाना।

करि जुहार सब कन्छ। गयी अजमेर दुरग्गह॥
तज्यी कन्छ प्रतिसाह। बन्त सब जंपी अप्पह॥
है पुसाल गन्ननेस। दई इक लाल सहित मिन॥
कन्छ लेइ प्रतिसाह। गयी दिस्ती सु ततन्छन॥

मनुहार करिय सामंत सब। तेग दई दिक्कोस वर ॥

. दो ऋषव करीं दोइ देय करि। 'साहि चलायी अपप घर॥

छं।। ४५॥

सुलतान का कुरान बीच में दे कर कसमा खाना कि अब

कभी आप से विग्रह न करूंगा।

ं सुलंबान के अटक पार पहुंचने पर उधर से

(,१) ए. को.-चाहि, चाह ।

सोवन र्पृथ मेलान । सहस सम्हे असवारं ॥ निसुरत्ति सुतन ६रिया सुतन । आद कियो सङ्गाम तहां ॥ आजान बाद महिमान किय । चल्यो अप्यगन्जन रहां ॥इं॰॥४०॥ रयसल को दूतों का समाचार देना उसका सेना ले कर अटक उतर रास्ते में रोकना ।

रयसल हरी नवट । सहस अठ्ठारह सथ्यें ॥

हरी करि पतसाह । पुले लगा इन पथ्यें ॥

दूत च्यार अनुसार । कटक देण्यों असवारहः॥

कच्ची चरन सब सथ्य । सहस दोइ सेना सारह ॥

तिन बार बिज चंबाल बहु । सिलह सिज सिरदार सहु ॥

उत्त-यो कटक छोरिय अटक । निद्द हु औ उगांत पहु ॥ छं० ।।४८८।।

गाया ॥ बज्जै पुठि चंबालं । इध्यिय नेजं सु उप्पर् फछरं ॥ ''' । जानि समुद उद्दालं । किय गजनेस हुंकमयं मीरं ॥ छं॰ ॥ '४६ ॥ ضاहाना का शहाबुद्दीन को आगे मेज कर आपं

## रयसल का मुकाबला करना।

किवत ॥ कह्यो साह लोहान । कोन वज्जा वृज्जार ॥
दीरि दूत तिन वेर । धनी पिछवानह धार ॥
कि क्रूच क्रूच पर क्रूच । कीन पिछवान धनी किहार के तब जान्यी रयसस्स । सेन शाजान बच्यो सह ॥
कि पितसाह चली हो पिछ रही । सहस हेद असवार दिय क्रूच वंधेव फीज लोहान वर । दुहूं फीज टामंकं किय, ॥ इं ॥ प्रणा सबेरा होते ही रयसल्ला पांतुंचा, लोहाना से युद्ध होने लगा।

अरुन किरन परसंत । आद पहुंच्यो रयसल्लं॥ बज्जे वान बिहंग। जानि जुट्टा दोद्र मल्लं॥ संमाही आजान। तेग मानह हिब दिंद्विय॥ जानि सिषर मिक्क बीजं। कंध रैसल्लंह बुट्टिय॥ सोहान तनी बज्जे सहि। कोउ हल्ले कोउ उत्तरें॥
परनास रुधिर चल्ले प्रवस्त । एक घाव एकंह मरें॥ छ०॥ ५१॥
दूहा ॥ मुह मुह चमके दामिनी । सोह बज्यो सोहान ॥
दक उप्पर इक इक तर । सुष्ये सुष्य समान ॥ छ०॥ ५२॥

रयसल्ल का मारा जाना सुलतान का निर्भय गुज़नी पहुंचना।

पयौ चुष्यि रथसल्ल तहं। ढुंढि षेत लोहान ॥
चुनदं माहं गोरी निभय। गयौ सु गञ्जन यान ॥ छं॰॥ ५३॥
तातार खां खुरासान खां आदि मुसाहवों का सेना सहित
सुलतान से आकर मिलना और बहुत कुछ न्योछावर करना।

कित्त ॥ तत्तारिय पुरसान । सूतन गोरी पय लग्गा ॥

• न्योद्यावर किर विर । बहुत मनसा भय भग्गा ॥

• लष्य एक 'असवार । मिल्यो गोरी दल पष्पर ॥

• लष्य भये दरवेस । आद पद लग्गे गष्पर ॥

• जुग्रहाह भयो गज्जन दला । गयो मिसिस गोरी धनिय ॥

्रं द्रवार भीर भीरन्न घन। मिलत त्राइ त्रप त्रप्पनिय ॥हं ०॥५४॥ द्रस द्विन लोहाना वहां रहा, शाह ने सात हाथी और पचास

घोड़े ठोहाना को दिए और पृथ्वीराज का दण्ड दिया। हेरर दियाना को पाप मनुहारि रोज दस॥ करिय सत्त साजान। तुरिय पृंचास स्राप बस॥

ृद्रई दिन्नी लोहान। बियो भेज्यो तथ राजं॥ ं लादे दाद्र हजार। सत्त सै तोला साजं॥

दक इक तुंगी हथ्यी सु इक । साम तन दीनी सबै ॥

मुद्द भूदिय कित्ति अनेन विधि। सुनरे स्वर फेरिय जन ॥ छं । ॥ प्रशा लोहाना विदा होकर दिल्ली की ओर चला। पृथ्वीराज ने एक एक घोड़ा और एक एक हाथी एक एक सरदारों

को दिया और सब सोना चित्तोर भेज दी।

सीय दर्श लोहान। चर्ची दिखीय पंथानं।।
संग सहस असवार। अप्य रिध वासव यानं॥
दिखीयित सामंत। कली छत्तीसह द्ष्ये॥
मिल्यी बाह आजान। बत्त सुरतान सु अष्ये॥
इक इक तुरिय हथ्यी सु इक। सामंतन पठए धरें॥
सोवन्न रासि रंजक यहर। मुक्क लिये चिचंगुपुरे॥ छं०॥ पूर्व॥

चन्द किव ने चित्तौर में आंकर सब सेना आदि रावछ की भेट की, रावछ ने चन्द का बड़ा सम्मान किया।

गढ़ 'चीतोड़ 'दुरमा। भट्ट पठयो परिमानं ॥
लादे सित्त सुरंग। सित्त ले 'मुला प्रमानं ॥
दोइ हथ्यो मय मत्त । सत्त है बर कुल राकिय ॥
छव लियो पतिसाह। जड़ित मित्त मानिक साकिय ॥
ले चंद चल्यो चित्तोर गढ़। जाइ समप्पो रावरहं ॥
बहु दान दियो रावर समर। चल्यो भट्ट अप्पन घर्रह ॥ छं ।।।५०॥

इति श्री कविचन्द विरचिते प्रथिराज रासके, घ्घरं नदी की छड़ाई कन्ह पतिसाह यहनं नाम ओगनतीसमी प्रस्ताव संपूरणम् ॥ २९॥ ..

(१) ए. इ. को.-चित्रकोट। (२) ए. इ. को. दुरगा। (३) ए. इ. को. तोल, तोला।



# अथ करनाटी पात्रं समयौ लिख्यते।

### (तीसवां समय।)

दूतों का दिल्ली का हाल समझ कर जैचंद से जाकर कहना। दूहा ॥ दूत चिरत दिली तनी । देषि गयी 'कनवज्ज ॥ चढ़त पंग सम्ही मिल्यी। सुबर बीर नमधज्ज ॥ छं० ॥ १ ॥ करि पुलबट सुरतान सौं। दल भगौ सु विहान ॥ अब करनाटी देस पर । चढ़ि चल्बी चहुआन ॥ छं॰ ॥ २ ॥ यद्दव की सेना सहितं पृथ्वीरांज का दक्षिण पर चढ़ाई करना। करनाटक, देश के राजा का कर्नाटकी नामक वेश्या का पृथ्वीराजं को नज़र करके संधि करना। कवित्त ॥ चक्रो सुबर चहुआन । बीर कन्नाट देस पर ॥ ' सि जिंदव बर सेन । तारि क की सु तुंग नर ॥ दिष्यन दिखन निरिंद । सबै प्रशिराज सु गाही ॥ . तिन राजन इक पाच। पठय नाइक घर थाही॥ बर बीर जुह कमध्य किर। भीर भगी बर बीर 'अचि॥ तिहि दिनां वीर पञ्जून पर। घमा मार बोहिच्य मिचि ॥ छं०॥ ३॥ करनाटंकी की लेकर पृथ्वीराज का दिल्ली लौट आना। टूहा ॥ ले श्यायी नाइक सथ । करनाँटी प्रथिराज ॥ ैंजच तज़ एकठ भये। 'सबै साज संमाज॥ छं॰॥ ४॥ संवत् ११४५ भें दक्षिण विजय करके पृथ्वीराज का दिल्ली में आकर करनाटकी को संगीतकठा में अत्यंत विद्वान केल्हन नायक को सींप देना।

(१) प्- कसवज्ज। (२) प्. क. को.-आग। (३) प्. क. को.-मार्ग। (४) मो.-सझ कमधजाहि साज। कित ॥ संवतं दिकतां लोस । दिवस प्रियराज राज भर ॥

श्वित सामंत उभार । त्राइ श्रित अस्म ढिल्लि धर ॥

दिय थानक नाइक । नाम केल्हन गुन देयं ॥

श्रित संगीत सु विद्य । कला संजुत्त सुनेयं ॥

ता सथ्य चीय रितक्षव तन । वर चवह चातुर सकल ॥

दुव तीस सु लच्छित मित विमल । श्रित मित श्रिगनित विद्यवल ॥

छे०॥ ५ ॥

करनाटकी के नृत्य गान की प्रशंशा सुन कर पृथ्वीराज का उस के छिये कामातुर होना ।

बाघा ॥ संभक्ति बत्त सुयं प्रशिराजं। त्रिति त्रंगिन विद्यादल साजं॥
कला सपूरन पूरन चंदं। पूरन हार्ट्यं बरन विवंदं ॥ छं०॥ ई॥
बानी जेम बीन कल सारं। स्वरं जनु पंचंम सस्कर्भ गुँजारं॥
नष सिष रूप रूपगित उत्तं। सुभ सामंत प्रसंस प्रभूत्तं॥

द्रसन ताहि अवर नन दिग्षे। बासन तहल मंभ तन दिग्षे॥ सुनि सुनि रूप कला गुन सुंदरि। जग्यो काम टपति 'उर अंदरि॥ ॥ छं०॥ ८॥

अति सनमान सु नाइक दीनी। बहुर प्रसंसन साधककीनी॥छं।॥१॥
ं पृथ्वीराज की अंतरंग सभा का वर्णन ।

दुइ। ॥ संभा समय अंदर महल। किय सुराज यह धाम ॥ ऋष्य बयट्टी राज तहँ। ऋनत सजग्गित काम ॥ छं ।। १०॥

पृथ्वीराज के सभामंडप की प्रशंसा वर्णत । नराज ।। जयं सु अति जिन्नयं। सु धाम तेज तिन्नयं॥ सजे सुभास आसनं । अमोस रोहि कासनं ॥ छ ० ॥ ११ ।।